श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमद्भगवद्गीता

पदच्छेद-अन्वय

और

## साधारणभाषाटीकासहित

CHES Marin

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक धनश्यामद्भुस जालान गीताप्रस, गोरखपुर

> सं० १९८५ से २००१ तक ४७,००० सं० २००४ अष्टम संस्करण १०,००० सं० २००६ नवम संस्करण २५,००० कुल ८२,०००

> > मृल्य ॥=) सजिल्द #== 9

## श्रीगीताजीकी महिमा

वास्तवमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है। इसमें संपूर्ण वेदोंका सार सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुन्दर और सरछ है कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गर्म्भार है कि, आजीव<mark>न निरन्तर अस्यास करते रहनेपर मी</mark> उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है। एवं एकाप्रचित्त होकर श्रद्धा, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान्के गुण, प्रभाव और मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशास्त्रमें किया गया है, वैसा अन्य प्रन्थोंमें मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय: प्रन्थोंमें कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है, परन्तु ''श्रीमद्भगवद्गीता'' एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र भगत्रान्ने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सद्पदेशसे खाली नहीं है। इसीलिये श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है कि-

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता।।

गीता सुगीता करनेयोग्य है, अर्थात् श्रीगीताजीको भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसिंहत अन्तःकरणमें धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवान्के मुखारविन्दसे निकली हुई है, (फिर) अन्य शास्त्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? तथा खर्य भगवान्ने भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन किया है (अ०१८ श्लो०६८ से ७१ तक)।

इस गीताशाख़में मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी
भी वर्ण, आश्रममें स्थित होवे, परन्तु भगवान्में श्रद्धालु और भक्तियुक्त
अवश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोंमें ही इसका प्रचार करनेके
लिये भगवान्ने आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैद्र्य,
श्रद्ध और पापयोनिवाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगितको
प्राप्त होते हैं (अ०९ इलो० ३२) एवं अपने अपने खाभाविक
कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परमिसिद्धको प्राप्त होते हैं (अ०
१८ इलो० ४६)। इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है
कि परमात्माकी प्राप्तिमें सभीका अधिकार है।

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण बहुत-से मनुष्य जिन्होंने श्रीगीताजीका केवल नाममात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि, गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये ही है और वे अपने बालकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि, गीताके ज्ञानसे कदाचित् लड़का घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, किन्तु उनको विचार करना चाहिये कि, मोहके कारण अपने क्षात्र-धर्मसे विमुख होकर मिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये तैयार हुए अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीताशास्त्रका यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है।

अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित है कि

मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अपने बालकोंको अर्थ और भावके सिहत श्रीगीताजीका अध्ययन करावें, एवं खयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान्की आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर हो जायं; क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने अमुल्य समयका एक क्षण भी दुःखम्लक क्षणभंगुर भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है।

## श्रीगीताका प्रधान विषय

श्रीगीताजीमें भगवान्ने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य दो मार्ग बताये हैं—एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग । उनमें—

- (१) संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी माँति अथवा खप्तकी सृष्टिके सददा मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण कमोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होना (अ० ५ क्षो० ८, ९) तथा सर्वव्यापी सिचदानन्द्यन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सिचदानन्द्यन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है।
- (२) और सब कुछ भगवान्का समझकर सिद्धि, असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए आसिक और फलकी इच्छाका त्याग करके भगवत्-आज्ञानुसार केवल भगवान्के ही लिये सब कमींका आचरण करना (अ०२ श्लो० ४८, अ० ५ श्लो० १०) तथा श्रद्धा, भिक्तपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार भगवान्के शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ श्लो० ४७), यह निष्काम कर्मयोगका साधन है।

उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं (अ०५ श्लो४,५), परन्तु साधनकालमें अधिकारी-मेदसे दोनोंका मेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न बताये गये हैं। (अ० ३ श्लोक ३), इसिल्ये एक पुरुष दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें नहीं चल सकता। जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता। उक्त साधनोंमें कर्मयोगका साधन संन्यास आश्रममें नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रममें कर्मोंका खरूपसे भी त्याग कहा है और सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है।

यदि कही कि, सांख्ययोगको भगत्रान्ने संन्यासके नामसे कहा है, इसिलये उसका संन्यास आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं; तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें रलो० ११ से ३० तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान्ने जगह जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है। यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार भगवान्का कहना कैसे बन सकता हैं हां, इतनी विशेषता अवस्य है कि, सांख्यमार्गका अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझमें नहीं आता, इसीसे भगवान्ने सांख्ययोगको कठिन बताया है (गीता अध्याय ५ रलोक ६) और निष्काम कर्मयोग साधनमें सुग्रम होनेके कारण अर्जुनके प्रति जगह जगह कहा है कि, तं विस्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर वि

#### अथ ध्यानम्

शान्ताकारं अजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।।

अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनागकी। शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमें कमल है, जो देवताओं? का भी ईश्वर और संपूर्ण जगत्का आधार है, जो आकाशके सदश सर्वत्र व्याप्त है, नील्में घके समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुन्दर जिसके संपूर्ण अङ्ग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संपूर्ण लोकोंका खामी है, जो जनममरणरूप भयका नाश करनेवाला है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णु भगवान्कों मैं (शिरसे) प्रणाम करता हूं।

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिच्यैः स्तवै-वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्भतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥

अर्थ-ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिन्य स्तोत्रोंद्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन ध्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिसका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण (कोई भी) जिसके अन्तको नहीं जानते, उस (परम पुरुष नारायण) देवके लिये मेरा नमस्कार है।



## श्रीमद्भगवद्गीता

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्र्रयतः पुमान् । विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः॥१॥ गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मरुतानि च ॥ २॥ मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्॥३॥ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥ ४॥ भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्। गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५॥ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थों वत्सः सुधीर्भोका दुग्धं गीतामृतं महत्॥ ६॥ एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत-मेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥

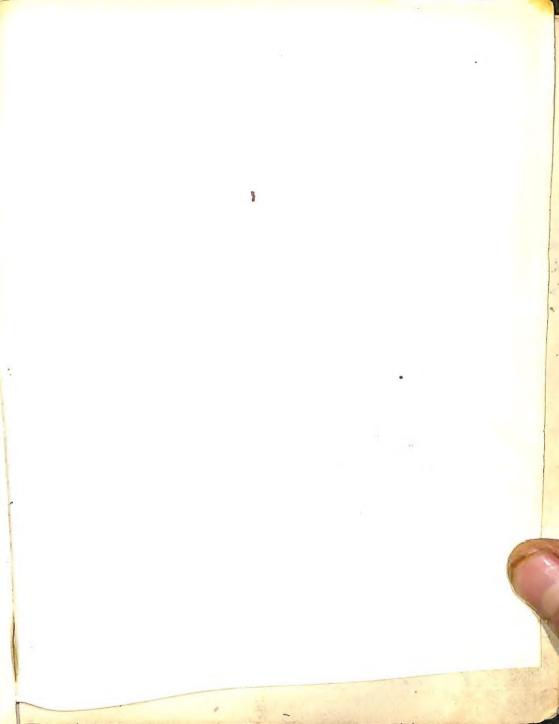



श्रीवाँकेविहारी

### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

# अथ श्रीमद्भगवद्गीता

# **मापारीकामाहित**

## पहिला अध्याय

प्रधान विषय—१ से ११ तक दोनों सेनाओंके प्रधान प्रधान शूर-वीरोंकी गणना और सामर्थ्यका कथन,(१२—१९) दोनों सेनाओंकी शृङ्ख-ध्वनिका कथन, (२०-२७) अर्जुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग,(२८-४७) मोहसे व्याप्त हुए अर्जुनके कायरता, रनेह और शोकयुक्त वचन ।

#### धतराष्ट्र उवाच

युद्धि विषयमें धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

<sub>धतराष्ट्रका प्रक्ष</sub>।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय॥१॥

पदच्छेद:

धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेताः, युयुत्सवः, मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्, अकुर्वत, संजय॥१॥ अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ

**घतराष्ट्र** बोला--

संजय = हे संजय | कुरुक्षेत्रे = कुरुक्षेत्रमें धर्मक्षेत्रे = धर्मभूमि | समवेताः = इकट्ठे हुए युयुत्सवः = युद्धकी इच्छावाले | एवः

मामकाः = मेरे

पाण्डवाः =पाण्डुके पुत्रोंने किम् =क्या अकुर्वत =िकया =और

संजय उवाच

<mark>धनपष्टक दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यू</mark>ढं दुर्योधनस्तदा । प्रश्नमे उत्तरमें प्रश्नम् अत्वर्षम् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २॥ दुर्योधनके गमन- दृष्ट्वा, तु, पाण्डवानीकम्, व्यूढम्, दुर्योधनः, तदा, कः वर्णन । आचार्यम्, उपसंगम्य, राजा, वचनम्, अत्रवीत् ॥ २ ॥

इसपर संजय बोला-

तदा = उस समय हुष्ट्वा = देखकर
राजा = राजा

दुर्योधनः = दुर्योधनने
च्यूदम् = च्यूहरचनायुक्त
पाण्डवानीकम् = सेनाको वचनम् = वचन
अत्रवीत् = कहा तदा = उस समय

<sub>पण्डक्तेनाको</sub> पश्यैतां पाण्डु पुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । देखनेके <sup>लिये</sup> न्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ की प्रायंना । पश्य, एताम्, पाण्डुपुत्राणाम्, आचार्य, महतीम्, चम्म्, ब्यूढाम्, द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३ <sub>॥</sub>

<sup>\*</sup> यहां "एव" शब्द समुचयार्थ है।

पण्डव्सेनाके अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

प्रधान प्रधान युयुधानो विरादश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युधि,

युयुधानः, विरादः, च, द्रुपदः, च, महारथः ॥ ४ ॥

अत्र = इस (सेना) में (सन्ति) = हैं (जैसे)

युयुधानः = { बड़े बड़े धनुषोवाले च = और

युधि = युद्धमें विरादः = विराद

भीमार्जुन- क्षीम और च = तथा

समाः विज्ञितने समान

[ "] धृष्टकेतुरचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥
धृष्टकेतुः, चेकितानः, काशिराजः, च, वीर्यवान्,
पुरुजित्, कुन्तिभोजः, च, शैब्यः, च, नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥

शूराः =बहुतसे शूर्शिर द्वपदः =राजा द्वपद

च =और पुरुजित् =पुरुजित् घृष्टकेतुः =धृष्टकेतु कुन्तिभोजः =कुन्तिभोज च चिकितानः =चेकितान च =और च =तथा वीर्यवान् =बङ्वान् काशिराजः =काशिराज युरुजित् =पुरुजित् कुन्तिभोजः =कुन्तिभोज च =और नरपुङ्गवः = $\left\{ \stackrel{\mu}{\gamma} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\psi}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu}{\psi} \stackrel{\nu$ 

[ " ] युधामन्युश्च विकान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ युधामन्युः, च, विकान्तः, उत्तमोजाः, च, वीर्यवान्, सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सर्वे, एव, महारथाः ॥ ६ ॥

च = और = और जिन्नान्तः = पराक्रमी युधामन्युः = युधामन्यु च = तथा (यह) चिपंचों पुत्र = उत्तमीजाः = उत्तमीजा स्थिः =  $\left\{ \begin{array}{ll} \Xi \end{array} \right\}$  सर्वे = स्व प्य = ही सहारथाः = महारथी हैं

अपनी सेनाके अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम । प्रमानप्रधानशूर-नीरोंको जाननेके नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ववीमि ते ॥ ७ ॥ बिथे गुरुसे दुर्यो- अस्माकम्, तु, विशिष्टाः, ये, तान्, निबोध, द्विजोत्तम, धनकी प्रार्थना नायकाः, मम, सैन्यस्य, संज्ञार्थम्, तान्, ब्रवीमि, ते ॥ ७ द्विजोत्तम = हे ब्राह्मणश्रेष्ठ = आपके ति असाकम् =हमारे पक्षमें संज्ञार्थम् =जाननेके लिये = मेरी =भी सम तु = सेनाके = जो जो सैन्यस्य (**ये**) = जो जो विशिष्टाः = प्रधान हैं नायकाः = सेनापति हैं = उनको तान तान् = उनको (आप) व्रवीमि = कहता हूं = समझ छीजिये निबोध

बुयोधनद्वारा भवानभीष्मश्च कर्णश्च कुपश्च समितिजयः।

अधान अश्वरथामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥

महारथियों के
नामीका कथन। भवान्, भीष्मः, च, कर्णः, च, कुपः, च, सिमितिजयः,

अश्वरथामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च॥ ८॥

## .एक तो स्वयम्-

| a constant range | = आप           | ਚ          | = तथा                           |
|------------------|----------------|------------|---------------------------------|
| भवान्            |                | 4          |                                 |
| च                | = और           | तथा        | =वैसे                           |
| भीष्मः           | = पितामह भीष्म | एव         | = ही                            |
| च                | = तथा          | अश्वत्थामा | = अश्वत्थामा                    |
| कर्णः            | = कर्ण         | विकर्णः    | = विकर्ण                        |
| च                | = और           | च          | = और                            |
| समितिंजयः        | = संप्रामविजयी | सौमदत्तिः  | ={ सोमदत्तका<br>पुत्र भूरिश्रवा |
| कृप:             | = कृपाचार्य    | तामकातः    | 🗆 । पुत्र भूरिश्रवा             |

ड्योंपनदारा अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः । अपनी सेनाके अस्वीरों की नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६॥ अन्ये, च, बहवः, शूराः, मद्यें, त्यक्तजीविताः,

नानारास्त्रप्रहरणाः, सर्वे, युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

तथा-

दुवींधनका अपयोतं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

पाण्डवसेना की

प्रेमा अपनी पर्यातं तिवदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥

सेनाको अनेय अपर्यातम्, तत्, अस्माकम्, बलम्, भीष्माभिरक्षितम्,

पर्यातम्, तु, इदम्, एतेषाम्, बलम्, भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥

और-

| भीमाभि-<br>रक्षितम् | ={ भीमद्वारा<br>रक्षित | बलम्       | = सेना                 |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------|
| एतेषाम्             | = इन लोगोंकी           | पर्याप्तम् | ={ जीतनेमें<br>सुगम हे |
| इदम्                | = यह                   | पयासम्     | = {सुगम है             |

भीष्मकी रक्षा- अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । के लिये द्रोणादि श्रावीरोंके प्रति भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥११॥ द्रयोंधन की भेरणा । अयनेषु, च, सर्वेषु, यथाभागम्, अवस्थिताः, भीष्मम्, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥

| च         | = इसिछये            | सर्वे      | =सबके सब                 |
|-----------|---------------------|------------|--------------------------|
| सर्वेषु   | = सब                | एव         | =ही                      |
| अयनेषु    | = मोर्चोंपर         | हि े       | =िन:सन्देह               |
| यथा-      | ={ अपनी अपनी<br>जगह | भीष्मम्    | ={ भीष्म-<br>  पितामहकी  |
| भागम्     |                     | एव         | =ही ·                    |
| अवस्थिताः | =स्थित रहते हुए     | अभिज्ञाञ   | ={ सब ओरसे<br>रक्षा करें |
| भवन्तः    | = आपलोग             | जानरदान्तु | <sup>_</sup>             |

दुर्योधनकी तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः ।

प्रसम्नताके िक्ये
भीष्मका गर्जकर सिंहनादं विनद्योद्धेः राङ्कं दृध्मो प्रतापवान् ॥१२॥

शक्क बजाना ।

तस्य, संजनयन्, हर्षम्, कुरुवृद्धः, पितामहः,

सिंहनादम्, विनद्य, उच्चैः, राङ्कम्, दध्मो, प्रतापवान् ॥१२॥

# इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके वचनोंको सुनकर-

कुरुगृद्धः = कौरवोंमें वृद्ध संजनयन् = उत्पन्न करते हुए प्रतापवान् = बड़े प्रतापी 3 = 3 संजनयन् करते हुए संजन्य करते हुए संजनयन् करते हुए संजन्य करते हुए संजनयन् करते हुए संजन्य करते हुए स्वर्य करते हुए संजन्य करते हुए संजन्य हुए स्वर्य करते हुए स्वर्य करते हुए स्वर्य क

र्विभनकी सेना-ततः राङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।

न्नाना मयंकर सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥१३॥

ततः, शङ्खाः, च, भेर्यः, च, पणवानकगोमुखाः, सहसा, एव, अम्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुलः, अभवत् ॥१३॥

= उसके उपरान्त सहसा = एक साथ ततः **= श**ह्व गृङ्खाः अभ्यहन्यन्त = बजे =और च ( उनका ) मेर्यः = नगारे सः ≔ वह =तथा शब्दः = शब्द होल मृदङ्ग = राज्यः = राज्यः = राज्यः = राज्यः = वड्ग भयङ्करः गोम्रुखाः अभवत् = हुआ

श्रीकृष्ण, वर्जुन ततः इवेतैईयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । बौर भीमसेन-द्वारा शङ्कोंका माधवः पाण्डवइचैव दिन्यौ शङ्कौ प्रद्ध्मतुः ॥१४॥ बजाया जाना । ततः, इवेतैः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितौ,

माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिन्यौ, शङ्कौ, प्रदध्मतुः ॥ १४॥

ततः = इसके अनन्तर

स्वेतैः = सफेद

हयैः = घोड़ोंसे

ग्रुक्ते = युक्त

महित = उत्तम

सहित = उत्तम

स्यन्दने = रथमें

श्वितौ = बैठे हुए

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवद्त्तं धनंजयः।

पोण्ड्रं दध्मो महाराङ्कं भीमकर्मा वृकोद्रः ॥१५॥ पाञ्चजन्यम्, हषीकेशः, देवदत्तम्, धनंजयः, पोण्ड्रम्, दध्मो, महाराङ्कम्, भीमकर्मा, वृकोदरः ॥१५॥

उनमें

प्रेण्ड्रम् = पीण्ड्र नामक दध्मी = वजाया

प्रेण्ड्रम् = पाण्ड्र नामक द्ध्मी = वजाया

प्रेण्ड्रम् = पाण्ड्र नामक प्राचिष्ठरः ।

प्रेण्ड्रम् नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥

प्रेण्ड्रम् चकुल्तीपुत्रः चुप्रेण्ड्रिरः,

नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥

प्रेण्ड्रम् = पुर्विष्ठ्रिरः

प्रचेष्ठ्रमा = सहदेवने

प्रमन्तविजयम् = राजा

प्रेण्ड्रम् = पुर्विष्ठ्रपने

प्रमाण्ड्रपको = सहदेवने

प्रचोषमणि
पुष्पको = नमुत्रले

राज्ञ (बजाये)

भण्डवाँको सेना- काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। के प्रथान प्रधान भागोबारा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥१७॥ भक्षाँका बनाया काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, बाना। धृष्टद्युद्धः, विराटः, च, सात्यिकः, च, अपराजितः॥१७॥

 परमेष्वासः
 = श्रेष्ठधनुषवाला
 | शिखण्डी = शिखण्डी

 काश्यः
 = काशिराज
 च = और

 च = और
 घृष्टद्युमः
 = एष्टद्युमः

 महारथः
 = महारथी
 च = तथा

विराटः = राजा विराट | अपराजितः = अजेय च = और | सात्यिकः = सात्यिक ] द्वपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्द्ध्मः पृथकपृथक् ॥१८॥ द्वपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वशः, पृथवीपते, सौभदः, च, महाबाहुः, शङ्कान्, द्ध्मः, पृथक्, पृथक् ॥१८॥

द्वपदः =राजा द्वपद सौभद्रः =  $\begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$   $= \frac{1}{3} + \frac{1}$ 

पाण्डवसेना- संघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
की शक्ष्यनिसे नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१६॥
ध्वराष्ट्रपुत्रोंके
ध्वराक्षा विदीर्ण सः, घोषः, धार्तराष्ट्राणाम्, हृदयानि, व्यदारयत्,
धोना । नभः, च, पृथिवीम्, च, एव, तुमुलः, व्यनुनादयन् ॥१९॥

च = और तुमुलः = भयानक सः = उस घोषः = शब्दने

| नमः               | = आकारा                  | धार्त- (धृतराष्ट्र-                       |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| च                 | = और                     | धात-<br><b>राष्ट्राणाम्</b> { धृतराष्ट्र- |
| पृथिवीम्          | = पृथिवीको               |                                           |
| एव                | =भी                      | <mark>हृद</mark> यानि =हृदय               |
| व्यनु-<br>नाद्यन् | ={ शब्दायमान<br>करते हुए | व्यदार्यत् ={ विदीर्ण<br>कर दिये          |

द्योंधनकी सेना अथ व्यवस्थितान्दष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्किपध्वजः । को युद्धके लिये तैयार देखकर प्रवृत्ते रास्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खबा हिषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । करनेके लिये मगवानके प्रति सेन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ अर्जुनकी प्रेरणा अथ, व्यवस्थितान्, दृष्ट्वा, धार्तराष्ट्रान्, किपिष्दजः,

प्रवृत्ते, शस्त्रसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः ॥२०॥ हृषीकेशम्, तदा, वाक्यम्, इदम्, आह्, महीपते, सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम्, स्थापय, मे, अच्युत ॥२१॥

महीपते = हे राजन्
अथ = उसके उपरान्त
कपिष्वजः = कपिष्वज
पाण्डवः = अर्जुनने
व्यवस्थितान्

| धनुः      | =धनुष                              | अच्युत        | = हे अच्युत      |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------|
| उद्यम्य   | = उठाकर                            | मे            | =मेरे            |
| हृषीकेशम् | हृषीकेश<br>={श्रीकृष्ण<br>महाराजसे | रथम्<br>उभयोः | = रथको<br>=दोनों |
| इदम्      |                                    |               | = सेनाओंके       |
| वाक्यम्   | ≕वचन                               | मध्ये         | =बीचमें          |
| आह        | =कहा                               | स्थापय        | =खड़ा करिये      |

दुर्योधनकी यात्रदेतानिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । सेनामं नाये दुर ग्रद्यनेरोको केमया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ देखनेके लिये मर्जुनका स्वेच्छा यावत्, एतान्, निरीक्षे, अहम्, योद्धकामान्, अवस्थितान्, प्रगट करना । कै:, मया, सह, योद्धव्यम्, अस्मिन्, रणसमुद्यमे ॥२२॥

| यावत्        | = जबतक                          | अस्मिन्    | = इस                                     |
|--------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|
| अहम्         | = मैं                           |            | ( युद्धरूप                               |
| एतान्        | <b>=</b> इन                     | रणसमुद्यम् | ={ युद्धरूप<br>व्यापारमें                |
| अवस्थितान्   | =स्थित हुए                      | मया -      | = मुझे                                   |
| योद्धकामान   | ्युद्धकी<br>≔{कामना-            | कै:        | =िकन किनके                               |
| योद्धुकामान् | <br> वालोंको                    | सह         | =साथ                                     |
| निरीक्षे     | ={ अच्छी प्रकार<br>देख छूं (कि) | योद्धव्यम् | $= \begin{cases} युद्ध करना \\ योग्य है$ |

[ " ] योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ योत्स्यमानान्, अवेक्षे, अहम्, ये, एते, अत्र, समागताः, धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धेः, युद्धे, प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ और-

दुर्बुद्धे: = दुर्बुद्धि अत्र = इस सेनामें धार्तराष्ट्रस्य = दुर्योधनका समागताः = आये हैं युद्धे = युद्धमें (तान्) = उन प्रोत्स्य- = { युद्ध करने- मानान् वाहनेवाले मानान् वाहोंको यहम् = मैं एते = ये राजालोग अवेक्षे = देख्ंगा

संजय उवाच

भगवानका एवमुक्तो हषिकेशो गुडाकेशेन भारत।

दोनी सेनाओं के सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमम् ॥२४॥

खन करना और भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।

बर्जुनके प्रति
कीर्त्वोको देखने उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥

के लिये आहा

रना। एवम्, उक्तः, हषीकेशः, गुडाकेशेन, भारत,
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापियत्वा, रथोत्तमम् ॥२४॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सर्वेषाम्, च, महीक्षिताम्, उवाच, पार्थ, पस्य, एतान्, समवेतान्, कुरून्, इति ॥२५॥
संजय बोला-

भारत = हे धृतराष्ट्र सर्वेषाम् = संपूर्ण गुडाकेशे<mark>न =</mark> अर्जुनद्वारा महीक्षिताम् = { राजाओंके सामने = इस प्रकार एवम् =कहे हुए उक्तः रथोत्तमम् = उत्तम रथको ह्मीकेशः ={श्रीकृष्ण-चन्द्रने स्थापयित्वा = खड़ा करके इति उभयोः = दोनों उवाच = कहा कि =सेनाओंके सेनयोः पार्थ = हे पार्थ मध्ये = बीचमें एतान् = इन समवेतान् = इकट्ठे हुए मीष्मद्रोण-त्रमुखतः = निष्म और दोणाचार्यके कुरून् = कौरवोंको = देख परुय

अर्जुनका तत्रापश्यित्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।

दोनों सेनामें
स्थित हुए बान्धअाचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्सर्खीस्तथा ॥
स्थित हुए बान्धअशुरान्सुहदश्चेत्र सेनयोरुभयोरपि ।
तत्र, अपश्यत्, स्थितान्, पार्थः, पितृन्, अथ, पितामहान्,
आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातृन्, पुत्रान्, पौत्रान्, सखीन्,
तथा, अशुरान्, सुहदः, च, एव, सेनयोः, सम्योः, अपि ।

= उसके उपरान्त | मातुलान् अथ पार्थः = पृयापुत्र अर्जुनने तत्र **=**उन उभयो: = दोनों अपि =ही सेनयोः = सेनाओं में स्थितान् =स्थित हुए ={ पिताके भाइयोंको पितामहान् = पितामहोंको आचार्यान् = आचार्यांको

= मामोंको =भाइयोंको भातृन् =पुत्रोंको पुत्रांन् पौत्रान् =पौत्रोंको तथा = तथा सखीन् =मित्रोंको =ससुरोंको श्वशुरान् च = और सुहदः = सुहदोंको एव = भी । अपरयत् = देखा

[ " ] तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ कृपया परयाविष्टो विषीद्ञिद्ववीत् । तान्, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सर्वान्, बन्धून्, अवस्थितान् ॥ कृपया, परया, आविष्टः, विषीदन्, इदम्, अववीत् ।

इस प्रकार-

तान् = उन
अवस्थितान् = खड़े हुए
सर्वान् = संपूर्ण
बन्धून् = बन्धुओंको
समीक्ष्य = देखकर

सः = वह
परया = अत्यन्त
कृपया = करुणासे
आविष्टः = युक्त हुआ
कौन्तेयः = कुन्तीपुत्र अर्जुन

विषीदन् = शोक करता हुआ इदम् = यह

अर्जुन उवाच

स्वजनोंको दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥
युद्धके लिये
तैयार देखकर सीदिन्ति सम गात्राणि मुखं च परिशुष्यिति ।
वर्जुनके शरीर वेपशुश्च शरीरे मे रामहर्षश्च जायते ॥२६॥
वर्जीर मनमं कायरता और शोक- दृष्ट्वा, इमम्, स्वजनम्, कृष्ण, युयुत्सुम्, समुपस्थितम् ॥२८॥
वनित विह्निके
होनेका कथन ।
वेपशुः, च, शरीरे, मे, रोमहर्षः, च, जायते ॥२९॥

सीदन्ति = { शिथिल हुए जाते हैं कृष्ण = हें कृष्ण इमम् = इस च = और युयुत्सम् ={ युद्धकी इन्छावाले मुखम् = मुख (भी ) परिशुप्यति = सूखा जाता है च = और समुपस्थितम् =खडे हुए में = मेरे स्वजनम् = {सजन-शरीरे =शरीरमें वेपथु: = कम्प **दृष्ट्रा** = देखकर च = तथा **रोमहर्षः** = रोमाञ्च **मम** = मेरे - =होता है गात्राणि =अङ्ग

[ " ] गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदद्यते । न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ गाण्डीवम्, संसते, हस्तात्, त्वक्, च, एव, परिदद्यते, न, च, शक्तोमि, अवस्थातुम्, भ्रमति, इव, च, मे, मनः ॥३०॥

हस्तात् =हाथसे मे = मेरा
गाण्डीवम् =गाण्डीव धनुष मनः =मन
संसते =िगरता है
च =और
त्वक् =त्वचा
एव =भी
परिद्यते = $\begin{cases} aga \\ siga \end{cases}$  =बहा रहनेको
च =तथा
न शक्रोमि =समर्थ नहीं हूं

अर्जुनका निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

विपरीत लक्षणींको देखकर न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥

युद्धमें खजनोंको निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव,

मारनेसे हानि न, च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, खजनम्, आह्वे ॥३१॥

समझना।

केशव = हे केशव = भी निमित्तानि = छक्षणोंको विपरीतानि = विपरीत (ही) पश्यामि = देखता हूं (तथा) | श्रेय: = कल्याण आहवे = युद्धमें च = भी स्वजनम् = अपने कुलको न = नहीं हत्वा = मारकर अनुपश्यामि = देखता

सजनवधसे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

मिलनेवालेराज्यभोग और सुख कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगौर्जीवितेन वा ॥
भाविको अर्जुन-न, काङ्क्षे, विजयम्, कृष्ण, न, च, राज्यम्, सुखानि, च,
का न चाहना। किम्, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्, भोगैः, जीवितेन, वा ॥३२॥
और-

=हे कृष्ण (मैं) | (काङ्के ) = चाहता कृष्ण गोविन्द = हे गोविन्द = विजयको विजयम् =हर्में =नहीं नः न राज्येन =राज्यसे =चाह्ता काङ्के किम् =क्या (प्रयोजन है) =और च = अथवा = राज्य वा राज्यम् भोगैः =भोगोंसे (और) =तथा च = मुखोंको (भी) जीवितेन = जीवनसे (भी) सुखानि = क्या (प्रयोजन है) किम् . = नहीं

[ " ] येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ येषाम्, अर्थे, काङ्कितम्, नः, राज्यम्, भोगाः, सुखानि, च, ते, इमे, अवस्थिताः, युद्धे, प्राणान्, त्यक्त्वा, धनानि, च ॥३३॥

| क्योंकि—       |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| प्तब           |  |  |  |
|                |  |  |  |
|                |  |  |  |
| न-             |  |  |  |
| ान-<br>आशा) को |  |  |  |
| ī₹             |  |  |  |
|                |  |  |  |
| in a           |  |  |  |
|                |  |  |  |

अर्जुनका आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । क्रिकोकीक राज्य के लिये भी मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्थालाः संबन्धिनस्तथा ॥ आचार्यादि ख- आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः, अर्जोको न मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, स्थालाः, संबन्धिनः, तथा ॥३४॥ प्राट करना जो कि-

आचार्याः = गुरुजन मातुलाः = मामा पितरः = ताऊ चाचे श्वशुरा: =ससुर पुत्राः = छड्के पौत्राः =पोते = और च **३यालाः** = साले ≃ वैसे तथा = तथा तथा एव =ही ( और भी ) पितामहाः =दादा संबन्धिन: = सम्बन्धी लोग हैं ण्तान हन्तुमिन्छामि झतोऽपि मधुसूद्रन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३५॥ एतान्, न, हन्तुम्, इन्छामि, झतः, अपि, मधुसूदन, अपि, त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्, नु, महीकृते ॥३५॥ इसल्बिन-

मधुसदन = हे मधुसूदन (मुझे) | एतान् = इन सबको

प्रताः = मारनेपर

अपि = भी (अथवा)
त्रैलोक्य- = {तीन लोकके
राज्यस्य = हिये
अपि = भी (मैं)

प्रतान् = इन सबको
हन्तुम् = मारना
न = नहीं
इच्छामि = चाहता (फिर)
पृथिवीके
महीकृते = {लिये (तो)
नुकिम् = कहना ही क्या है

अर्जुनका निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
अपने आततायी
अपने आततायी
अपनेवांको भी पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥
भारनेमं पाप निहत्य, धार्तराष्ट्रान्, नः, का, प्रीतिः, स्यात्, जनार्दन,
समझना ।
पापम्, एव, आश्रयेत्, अस्मान्, हत्वा, एतान्, आततायिनः ॥

जनार्दन = हे जनार्दन प्रीतिः = प्रसनता धार्तराष्ट्रान् =  $\begin{cases} \frac{1}{2} \pi x i \mathbb{R}^{\frac{1}{2}} \\ \frac{1}{2} \pi x i \mathbb{R}^{\frac{1}{2}} \end{cases}$  स्यात् = होगी एतान् = हन शाततायिनः= आततायियोंको हत्वा = मारकर का = क्या (तो) असान् =हमें एव =ही पापम् =पाप आश्रयेत् = छगेगा

स्वजनोंको तस्मान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । भारनेकी योग्य-वाका निरूपण । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३ ७॥

> तस्मात्, न, अर्हाः, वयम्, हन्तुम्, धार्तराष्ट्रान्, खबान्धवान्, खजनम्, हि, कथम्, हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव॥३०॥

तसात् = इससे

माधव = हे माधव

स्वान्धवान् = अपने बान्धव

धार्तराष्ट्रान् = { धृतराष्ट्रके पुत्रोंको हिन्तुम् = मारकेर (हम) कथम् = कैसे सुखिनः = सुखी स्थाम = होंगे

लोभने कारण यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । इयोधनादि की कुलनाशक कर्ममें कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥ प्रवृत्तिदेखकरभी यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, लिये जससे कुलक्षयकृतम्, दोषम्, मित्रद्रोहे, च, पातकम् ॥३८॥ निवृत्त होनेकी यद्यपि =यद्यपि एते =यह लोग लोभोपहत- लोभसे भ्रष्टिचत्त हुए कुलक्षयकृतम् (कुलके नाशकृत

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥३६॥ कयम्, न, ज्ञेयम्, अस्माभिः, पापात्, अस्मात्, निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतम्, दोषम्, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥३९॥

परन्तु--

जनार्दन = हे जनार्दन (कुळके नाश)
कुलक्षयकृतम् करनेसे होते हुए
दोषम् =दोषको न = नहीं
प्रपश्यद्भिः = जाननेवाळे
असाभिः = हमळोगोंको असाभिः = हमळोगोंको

कुलके नाशसे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । प्रमंकी हानि और पापकी वृद्धि । धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४ ०॥

> कुलक्षये, प्रणश्यन्ति, कुलधर्माः, सनातनाः, धर्मे, नण्टे, कुलम्, कुल्सम्, अधर्मः, अभिभवति, उत् ॥४०॥

# कुलक्षये = { कुलके नाश | कृतसम् = संपूर्ण कुलभ्ये = कुलको नाश | कुलम् = कुलको कुलम् = कुलको अधर्मः = पाप अधर्मः = पाप उत = भी धर्मे = धर्मके = नाश होनेसे अभिमवति = { बहुत दबा होनेसे

पापकी वृद्धि- अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । से वर्णसंकरताकी उत्पत्ति। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ अधर्माभिभवात्, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलस्त्रियः, स्त्रीषु, दुष्टासु, वाष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥४१॥

तथा-

कृष्ण = हे कृष्ण (और)
अधर्मा- = { पापके अधिक वार्णीय = हे वार्ष्णीय = हे वार्ष्णीय = हि वार्णीय = हि वार्ष्णीय = हि वार्णीय = हि वार्ष्णीय = हि वार्ष्णीय = हि वार्ष्णीय = हि वार्ष्णीय =

वर्णसंकरता- संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च । से पितरों को नरककी प्राप्ति। पतन्ति पितरो होषां लुप्तिपिण्डोदकिकयाः ॥४२॥ संकरः, नरकाय, एव, कुल्झानाम्, कुलस्य, च,

पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्, छप्तपिण्डोदककियाः ॥४२॥

और वह-संकर: = 30 संकर = 30 संकर: = 30 संकर वर्णसंकर-दोषेरेतैः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः। कारक दोषोंसे जातिधर्म ्<sub>और</sub> उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥४३॥ कुल्धर्मका नाश। दोषे:, एतै:, कुल्हनानाम्, वर्णसंकरकारकै:, उत्साद्यन्ते, जातिधर्माः, कुल्धर्माः, च, शाश्वताः ॥४३॥ और— **एतै:** = इन वर्णमंकर-कारकै: = वर्णसंकरकारक कारकै: = इन कुलधर्मा: = कुलधर्म च = और दोषैः = दोषोंसे जातिधर्माः = जातिधर्म कुलन्नानाम् = कुल्वातियोंके उत्साद्यन्ते = नष्ट हो जाते हैं

अल्यमंके उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नाशसे नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥
अत्सन्नकुलचर्माणाम्, मनुष्याणाम्, जनार्दन,
नरके, अनियतम्, वासः, भवति, इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥
म० गी० ३—

जनार्दन = हे जनार्दन | नरके = नरकमें | जनार्दन | नरके = नरकमें | जनार्दन | नरके = नरकमें | जनार्दन | जनार्दन | नरके = नरकमें | जनार्दन | जनार्दन

राज्यके कोम- अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

के स्ववनीको

गार्नेमं पाप यद्राज्यसुखळाभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४ ५॥

समृक्षकर मर्जुन- अहो, बत, महत्पापम्, कर्तुम्, व्यवसिताः, वयम्,

का पश्चात्ताप यत्, राज्यसुखळाभेन, हन्तुम्, स्वजनम्, उद्यताः ॥ ४ ५॥

करनाः।

वरनाः = अहो | वियवसिताः = तैयार हुए हैं

अहो = अहो

बत = शोक है (कि)

बयम् = { हमलोग (बुद्धि- यत् = जो कि राज्यसुख- लोभेन | स्वजनम् = अपने कुलको हन्तुम् = कानेको । स्वजनम् = उद्यत हुए हैं । स्वजनम् = अपने कुलको हन्तुम् = मारनेके लिये उद्यताः = उद्यत हुए हैं

विनासामना यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः।
विते कीरवोद्यार धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।।४६॥
वर्षेनका सन्यदि, माम्, अप्रतीकारम्, अशस्त्रम्, शस्त्रपाणयः,
कित्याणसमझना धार्तराष्ट्राः, रणे, हन्युः, तत्, मे, क्षेमतरम्, भवेत् ॥४६॥

| यदि =यदि                              | रणे       | =रणमें                |  |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| माम् = मुझ                            | हन्युः    | =मारें (तो)           |  |
| अशस्त्रम् = रास्ररहित                 | तत्       | =वह (मारना भी)        |  |
| अप्रतीकारम् = { न सामना<br>करनेवालेको | मे        | =मेरे लिये            |  |
|                                       | क्षेमतरम् | ={ अतिकल्याण-<br>कारक |  |
| शस्त्रपाणयः = शस्त्रधारी              |           |                       |  |
| धार्तराष्ट्राः = धृतराष्ट्रके पुत्र   | भवेत्     | = होगा                |  |
| संजय उवाच                             |           |                       |  |

शोकसुक एवमुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। भर्जुनका भनुष वाण कोड़कर विस्रउय सशरं चापं शोकसंविद्यमानसः ॥४७॥ बैठना। एवम्, उक्त्वा, अर्जुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्, विस्रुज्य, सशरम्, चापम्, शोकसंविद्यमानसः ॥४७॥

संजय बोला कि-

संख्ये =रणभूमिमें सश्यम् =बागसिहत शाकसंविप्त- क्रोकसे उद्विप्त मानसः प्रत्याला विसृज्य =त्यागकर अर्जुनः =अर्जुन एवम् =इस प्रकार उक्तवा =कहकर उपाविशत् =बैठ गया

ॐ तत्सिदिःत श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवारेऽर्जुनविषादयोगो

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत्

## ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अथ दितीयोऽध्यायः

प्रधान विषय—१ से १० तक अर्जुनकी कायरताके विषयों श्रीक्रणार्जुनका संवाद । (११-३०) सांख्ययोगका विषय । (३१-३८) क्षात्र-धर्मके अनु-सार युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण । (३९-५३) निष्काम कर्मयोगका विषय । (५४-७२) स्थिखुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा ।

#### संजय उवाच

संबंद बारा तं तथा कृपयात्रिष्टमश्रुपूर्णीकुलेक्षणम् । बर्जनको काय-जाका वर्णन । त्रिषीद्दन्तमिदं वाक्यमुत्राच मधुसूद्दनः ॥ १ ॥

> तम्, तथा, कृपया, आविष्टम्, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्, विषीदन्तम्, इदम्, वाक्यम्, उवाच, मधुसूदनः॥१॥

#### संजय बोला कि-

तथा = पूर्वोक्त प्रकारसे
कृपया = करुणाकरके
आविष्टम् = व्याप्त (और)
अश्रुपूर्णाअश्रुपूर्णा(तथा) व्याकुळ
कृरेक्षणम् | नित्रोंबाळे
विधीदन्तम् = शोकयुक्त
उवाच = कहा





एवसुकत्वार्जनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात् । विस्रुज्य सद्यारं चापं शोकसंविद्यमानसः क्रैज्यं मा सा गमः पार्थ नैतत्वय्युपपदाते । श्चद्रं हद्यद्विव्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप

#### श्रीभगवानुवाच

अर्जुन के कुतस्त्वा करमलिमदं विषमे समुपश्थितम् । <sup>मोह्युक्त करुणा-</sup> आनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥

कुतः, त्वा, करमलम्, इदम्, त्रिषमे, समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टम्, अखग्येम्, अकीर्तिकरम्, अर्जुन॥२॥

कायरताको क्लिंड्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
त्वाग कर युद्ध
करनेके लिये शुद्धं हृद्यदौर्बल्यं त्यक्त्वात्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥
कर्जुनके प्रति हैंड्यम् , मा, सम, गमः, पार्थ, न, एतत् , त्विष्ठ, उपपद्यते,
भगवान् की शुद्रम् , हृदयदौर्बल्यम् , त्यक्त्वा, उतिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥
वाजा ।

पार्थ = हे अर्जुन | मा सा गमः = मत प्राप्त हो क्रैडयम् = नपुंसकताको | एतत् = यह त्विष = तेरेमें  $= \frac{1}{3}$  हृद्य-  $= \frac{1}{3}$  हृद्यकी  $= \frac{1}{3}$  परंतिष =  $= \frac{1}{3}$  एरंतिष =  $= \frac{1}{3}$  जिप्त हो

भर्जुन उवाच

बर्जुन का कथं भीष्ममहं संख्ये द्राणं च मधुसूदन ।
वीष्मादिके साथ
पुर न करनेकी इपुनिः प्रति योत्स्य।मि पूजाहीविरिसूदन ॥ ४ ॥
विष्मादिके साथ
पुर न करनेकी इपुनिः प्रति योत्स्य।मि पूजाहीविरिसूदन ॥ ४ ॥
विष्मादिके साथ
पुजाहीविरिसूदन ॥ ४ ॥
विष्मादिके साथ
पुजाहीके चारिसूदन ॥ ४॥
तब अर्जुन बोला कि—

मधुमूदन = हे मधुसूदन | कथम् = किस प्रकार | इषुभिः = बाणोंकरके | योत्स्यामि = युद्ध कर्लगा | योत्स्यामि = युद्ध कर्लगा | यात्स्यामि = युद्ध कर्लगा | यात्स्यामि = युद्ध कर्लगा | यात्स्यामि = युद्ध कर्लगा | यतः ) = क्योंकि | अग्सिद्दन = हे अरिसूदन | तो ) = वे दोनों (हो ) | पूजाहीं = पूजनीय हैं

धर्जुन का पुरुजनों को भारनेकी अपेक्षा भीख मांगकर खानेको श्रेष्ठ नमसना । गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव मुञ्जीय भोगान्हिधरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ गुरून्, अहत्वा, हि महानुभावान्, श्रेयः, भोक्तुम्, भैक्ष्यम्, अपि, इह, छोके, हत्वा, अर्थकामान्, तु, गुरून्, इह, एव, भुञ्जीय, भोगान्, रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५॥

### इसलिये इन-

| महानु-   | =महानुभाव       | गुरून्          | = गुरुजनोंको            |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| भावान् 🕽 |                 | हन्या           | =मारकर                  |
| गुरून्   | =गुरुजनोंको     | (अपि)           | = भी                    |
| अहत्वा   | =न मारकर        | इह              | =इस लोकमें              |
| इह       | = <b>इ</b> स    | रुधिरप्रदिग्धाः | ∫ रुधिरसे               |
| लोके     | = छोकमें        | रावरत्राद्ग्या  | र = { सने हुए           |
| भैक्षम्  | = भिक्षाका अन्न | 219221112       | ={ अर्थ और<br>कामरूप    |
| अपि      | = भी            | अर्थकामान्      | ि ∤ कामरूप              |
| भोक्तुम् | = भोगना         | भोगान्          | = भोगों <mark>को</mark> |
| श्रेयः   | = कल्याणकारक    | एव              | <b>=</b> ही             |
|          | (समज्ञता हूं)   | तु              | =तो                     |
| हि       | == क्योंकि      | भुङ्जीय         | =भोगूंगा                |

अपने कर्तव्यके विषयमें अर्जुन-को संशय होना। न चैतद्विद्याः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । यानेव हत्वा न जिजीविषाम-स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ न, च, एतत्, विद्यः, कतरत्, नः, गरीयः, यद्वाः जयेम, यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

## और हमलोग—

| एतत्   | = यह                                                                       | जयेयुः         | =वे जीतेंगे               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| च      | <b>=</b> भी                                                                | •              | ( और )                    |
| न      | =नहीं                                                                      | यान्           | = जिनको                   |
| विद्य: | =जानते (कि)                                                                | हत्वा          | =मारकर (हम)               |
| नः     | =हमारे लिये                                                                | न              | _∫जीना भी                 |
| कतरत्  | =क्या (करना)                                                               |                | ः <sub>ि्नहीं</sub> चाहते |
| गरीयः  | =श्रेष्ठ है                                                                | ते .           | = वे                      |
| यद्वा  | $= \begin{cases} 3थवा (यह भी \\ नहीं जानते कि) \end{cases}$ $= हम जीतेंगे$ | एव             | =                         |
| जयेम   | =हम जीतेंगे                                                                | धार्तराष्ट्राः | ={ धृतराष्ट्रके<br>पुत्र  |
| यदि वा | = या                                                                       | प्रमुखे        | =हमारे सामने              |
| नः     | =हमको                                                                      | अवस्थिताः      | = खड़े हैं                |

धर्जुन का भगवान्के शरण दोक्तर स्वकर्तव्य प्रधना । कार्पण्यदोषोपहतस्यभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूहचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यानिहिचतं बूहि तनमे

शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः, पृच्छामि, त्वाम्, धर्मसंमूढचेताः, यत्, श्रेयः, स्यात्, निश्चितम्, ब्रूहि, तत्, मे, शिष्यः, ते, अहम्, शाधि, माम्, त्वाम्, प्रपन्नम् ॥ ७॥

इसलिये-त्वाम् = आपको शिष्यः = शिष्य हूं (इसिछिये) पृच्छामि =प्छता हूं त्वाम् =आपके =जो (कुछ) प्रपन्नम् = शरण हुए यत निश्चर्य किया  $= \begin{cases} -1 & \text{निश्चर किया} \\ \frac{1}{6} & \text{शाध} \end{cases} = \frac{1}{6}$  शाधि  $= \frac{1}{6}$  शिक्षा दीजिये

अर्जुनका त्रिलोकीके राज्य-से भी शोककी निवृत्ति न मानना । न हि प्रपदयामि समापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अत्राप्य भूमात्रसपत्नमृद्धं राज्यं सुगणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८॥ न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्, यत्, शोकम्, उच्छोषणम्, इन्द्रियाणाम्, अवाप्य, भूमौ, असपत्नम्, ऋद्धम्, राज्यम्, सुराणाम्, अपि, चं, आधिपत्यम्॥८॥

हि = क्योंकि

भूमौ = भूमिमें

असपत्तम् = निष्कण्टक

ऋद्धम् = धनधान्यसंपन्न

राज्यम् = राज्यको

च = और

सुराणाम् = देवताओंके

आधि- } = स्वामीपनेको

पत्यम् |

अवाप्य = प्राप्त होकर

अपि = भी (मैं)

(तत्) = { उस (उपाय) न = नहीं प्रपञ्यामि = देखता हूं यत् = जो कि मम = मेरी इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियोंके उच्छोषणम् = सुखानेत्राले शोकम् = शोकको अपनुद्यात् = दूर कर सके

संजय उवाच

अर्जुनका युद्धसे एवमुक्तवा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

अपराम होना ।
नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्तवा तूष्णी बसूत्र ह।। ६ ॥

एवम्, उक्ता, ह्यीकेशम्, गुडांकेशः, परंतप, न, योत्स्ये, इति, गोविन्दम्, उक्त्वा, त्रणीम्, बभूत्र, ह ॥ ९॥

#### संजय बोला-

अर्जुनकी तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।

भानता पर सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तिमदं वचः ॥१०॥ अक्तराना । तम्, उत्राच, हृषीकेशः, प्रहसन्, इव, भारत, सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्, इदम्, वचः ॥१०॥ उसके उपरान्त-

> भारत = { हे भरतवंशी | तम् = उस धृतराष्ट्र | विषीदन्तम् = { शोक्रयुक्त विषीदन्तम् = { शोक्रयुक्त अर्जुनको | प्रहसन् इव = हंसते हुए-से प्रहाराजने | इदम् = यह सनयोः = सेनाओंके | चचः = वचन मध्ये = बीचमें | उवाच = कहा

#### श्रीभगवानुवाच

शोक करनेको अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

बयोग्य बताते
हुए भगवान्का
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥
बर्जुनके प्रति अशोच्यान्, अन्वशोचः, त्वम्, प्रज्ञावादान्, च. भाषसे,
उपदेश बारम्भ गतासून्, अगतासून्, च, न. अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥११॥
करना।
हे अर्जुन—

मालाकी न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनाधियाः।

नित्यता का न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ न, तु, एव, अहम्, जातु, न, आसम्, न, त्वम्, न, इमे, जनाधिपाः न.च. एव, न, भविष्यामः सर्वे, वयम्, अतः, परम्॥

| अहम्           | <b>=</b> मैं   | ( आसन् )      | =थे            |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| जातु           | = किसी काल्में | च             | = और           |
| न              | = नहीं         | न             | = 4            |
| आसम्           | = था ( अथवा)   | (एवम्)        | = ऐसा          |
| त्वम्          | = तूं          | एव            | = 影 ( 意 )      |
| न              | = <b>न</b> हीं | अतः           | =इससे<br>= आगे |
| ( आसीः )       | = था ( अथवा )  | परम्          | = आग<br>= हम   |
| इमे            | = यह           | वयम्<br>सर्वे | — हम<br>= सत्र |
| ्र<br>जनाधिपाः | =राजाळोग       | न             | = राप<br>=नहीं |
| न              | = नहीं         | भविष्यामः     | ह.<br>= रहेंगे |
| न्             | - 100          |               | ,,,,           |

आत्माकी देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

नित्वता का तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति॥१३॥

बिरूपक और

भीर पुरुषकी देहिनः, अस्मिन् यथा, देहे, कौमारम्, यौवनम्, जरा,

पक्षता। तथा, देहान्तरप्राप्तिः, धीरः, तत्र, न, मुद्यति॥१३॥

किन्तु— = जैसे जरा = वृद्ध अवस्था यथा = जीवात्माकी (होती है) देहिनः असिन् =इस =वैसे ही तथा = देहमें देहे कौमारम् = कुमार = उस विषयमें **=युवा ( और ) तित्र** यौबनम्

**घीरः** = धीर पुरुष न = नहीं मुद्यति = मोहित होता है

श्रयित् जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्थारूप स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें भासता है इसलिये तत्त्वको जाननेवाला धीर पुरुष इस विषयमें नहीं मोहित होता।

सन्द्रय और मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
विषयोक्तेसंयोगकी अनित्यताका आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिश्वस्य भारत ॥१४॥
निरूपण और
उनको सहन मात्रास्पर्शाः, तु, कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः,
करनेके लिये आगमापायिनः, अनित्याः, तान्, तितिक्षस्य, भारत ॥१४॥
आशाः।

समदु:खसुखं घीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥

यम्, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्, पुरुषर्धम,
समदु:खसुखम्, धीरम्, सः, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥

हि = क्योंकि
पुरुषर्षम = हे पुरुषश्रेष्ठ
समदु:खसमान समझनेस्राप्तम् = जिस
धीरम् = धीर
पुरुषम् = पुरुषको कल्पते = योग्य होता है

सद् असद्का नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

नर्णंष । उभयोगि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्त्त्वद्दिाभिः ॥१६॥ न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः, उभयोः, अपि, दृष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तस्त्वदर्शिभिः ॥१६॥

और हे अर्जुन-

असतः = { असत् (वस्तु) का तु = और सतः = सत् का मावः = अस्तित्व अभावः = अभावः = नहीं विद्यते = है

(इस प्रकार)

अन्तः = तत्त्व

अनयोः = इन

उमयोः = दोनोंका

अपि = ही

इष्टः = देखा गया है

स्य भीर असत- अविनाशि तु तिद्विद्धि येन सर्वभिदं ततम् । के स्वरूपका विनाशमञ्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥ अविनाशि, तु, तत्, विद्धि, येन, सर्वम्, इदम्, ततम्,

विनाशम्, अञ्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्, कर्तुम्, अर्हति ॥१०॥

इस न्यायके अनुसार-

अविनाशि = नाशरहित = न्याप्त है ततम =तो (क्योंकि) .র ≕उसको = इस तत् अस्य विद्धि =जान (कि) अन्ययस्य = अत्रिनाशीका येन = जिससे विनाश्म = त्रिनाश कर्तुम् =करनेको कश्चित् =कोई भी **इदम्** = यह सर्वम =संपूर्ण न अहित = समर्थ नहीं है (जगत्)

[ "] अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्, युध्यस्त, भारत ॥१८॥ और इस—

अनाशिनः =नाशरहित

अप्रमेयस्य = अप्रमेय

नित्यस्य = नित्यखरूप

शरीरिण: = जीवात्माके

इमे = यह

देहाः = सब शरीर

अन्तवन्तः = नाशवान्

उक्ताः = कहे गये हैं

तस्मात् = इसिलिये भारत = { हे भरतवंशी अर्जुन (तूं)

युध्यस्य = युद्ध कर

<sub>जातमाको</sub> मरने य एनं वेत्ति हन्तारं यइचैनं मन्यते हतम् । और मारनेवाळा कार भारनवाण को भानते हैं उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ वनकी निन्दा। यः, एनम्, वेति, हन्तारम्, यः, च, एनम्, मन्यते, हतम्, उभौ, तौ, न, विजानीतः, न, अयम्, हन्ति, न, हन्यते ॥१९॥ और-

> = जो यः एनम् = इस आत्माको हन्तारम् = मारनेवाला वेति = समझता है च = तथा य: = जो एनम् = इसको **= म**रा हतम् मन्यते =मानता है तौ = वे

उभौ =दोनों ही **न** = नहीं

विजानीतः = जानते हैं

(क्योंकि) अयम् = यह आत्मा

न = न

हन्ति = मारता है

( और )

न =न

=मारा जाता है

म॰ गी॰ ४---

भातमाके शुद्ध-सरूपको कथन। न जायते म्रियते वा कदाचिन्-नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥

न, जायते, म्रियते, वा, कदाचित्, न, अयम्, भूत्वा, भविता, वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शास्रतः, अयम्, पुराणः, न, इत्यते, इन्यमाने, शरीरे ॥२०॥

=होनेवाला है भविता =यह आत्मा अयम = किसी कालमें भी (क्योंकि) कद्राचित् अयम् नः <del>=</del> न = यह = जन्मता है जायते अजः = अजन्मा ≕और नित्यः = नित्य वा = शाश्वत (और) =न न शाश्वतः **भ्रियते** = मरता है पुराण: =पुरातन है शरीरे = शरीरके वा = अथवा = नाश होनेपर भी न - =न हन्यमाने (अयम्) =यह आत्मा ( यह ) = हो करके भृत्वा = फिर भयः

भारमाकों अ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । भन्मा और अवि-भाशी आवने कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ॥२१॥ भोकेकी प्रशंक्षा। वेद, अविनाशिनम्, नित्यम्, यः, एनम्, अजम्, अव्ययम्, कथम्, सः, पुरुषः, पार्थं, कम्, घातयति, हन्ति, कम् ॥२१॥

| पार्थ   | = हे पृथापुत्र अर्जुन | सः     | = वह                  |
|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
| य:      | =जो पुरुष             | पुरुष: | =पुरुष                |
| एनम्    | =इस आत्माको           | कथम्   | = कैसे                |
| अवि-    | = नाशरहित             | कम्    | = किसको               |
| नाशिनम् | ,                     | घातयति | = मरवाता है<br>( और ) |
| नित्यम् | = नित्य               | (====  | =कैसे                 |
| अजम्    | =अजन्मा (और)          | (कथम्) | _                     |
| अन्ययम् | = अन्यय               | कम्    | = किसको               |
| वेद     | =जानता है             | हान्त  | =मारता है             |

वस्तोंके दृष्टान्त-से जीवात्माके शरीर-परिवर्तन-का कथन । वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नरः, अपराणि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीर्णानि, अन्यानि, संयाति, नवानि, देही ॥ २२ ॥

और यदि तुं कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका शोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि—

| यथा        | = जैसे    | विहाय    | = त्यागकर       |
|------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>नरः</b> | = मनुष्य  | अपराणि   | = दूसरे         |
| जीर्णानि   | = पुराने  | नवानि    | =नये वस्रोंको   |
| वासांसि    | =वस्रोंको | गृह्णाति | = प्रहण करता है |

 तथा
 = वैसे ( ही )
 विहाय
 व्यागकर

 देही
 = जीवात्मा
 अन्यानि
 = दूसरे

 जीणीनि
 = पुगने
 नवानि
 = नये शरीरोंको

 श्रीराणि
 = शरीरोंको
 संयाति
 = प्राप्त होता है

सर्वव्यापी नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहित पावकः । बात्माके नित्य स्वरूपकावितार- न चैनं क्रुद्यन्त्यापो न शोषयित मारुतः ॥२३॥ से वर्णन । न, एनम् , छिन्दन्ति, शस्त्राणि, न, एनम्, दहिति, पावकः, न, च, एनम् , क्रेद्यन्ति, आपः, न, शोषयिति, मारुतः ॥२३॥ और हे अर्जुन—

> =इस आत्माको | एनम् = इसको एनम् शस्त्राणि = शस्त्रादि आपः = जल = नहीं न छिन्दन्ति = काट सकते हैं क्लेदयन्ति = { गीला कर सकते हैं (और) एनम् = इसको पावकः =आग **मारुतः** = वायु **न** = नहीं = नहीं न दहति = जला सकती है शोपयति = सुखा सकता है (तथा)

[ , ] अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुग्चलोऽयं सनातनः ॥२४॥

अच्छेद्यः, अयम्, अदाह्यः, अयम्, अक्षेद्यः, अशोष्यः, एव, च,

नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अच्छः, अयम्, सनातनः ॥२४॥

क्योंकि-अयम् = यह आत्मा =यह आत्मा अयम् अन्छेद्य: = अन्छेद्य है एव = नि:सन्देह अयम् =यह आत्मा नित्यः =नित्य सर्वगतः = सर्ववयापक अदाह्यः = अदाह्य अक्लेद्यः = अक्लेद अचलः = अचल स्थाणुः = स्थिर रहनेवाला = और च ( और ) अशोष्यः = अशोष्य (तथा) सनातन:= सनातन है

, ] अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमईसि ॥२५॥ अन्यक्तः, अयम्, अचिन्त्यः, अयम्, अविकार्यः, अयम्,

अन्यतः, अयम्, आचन्त्यः, अयम्, आवकायः, अयम्, उच्यते, तस्मात्, एवम्, विदित्वा, एनम्, न, अनुशोचितुम्, अर्हिस ॥२५॥

अंगर—
अयम् = यह आत्मा

अयम् = यह आत्मा

अव्यक्तः = { अत्यक्त अर्थात्
अविषय (और )

अयम् = यह आत्मा

अविषय (और )

अचिन्त्यः = { अर्थात् मनका अविषय (और )

```
विदित्वा = जानकर
(त्वम्) = तूं
अनु-
शोचितुम् }=शोक करनेको न अहिसि= शोक करना
उचित नहीं है
```

क्रिकेसिक्यन अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । से भी आत्माके तथापि तवं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हिस ॥२६॥ क्रिकेश्वेक करने-क्रिकेश अथ, च, एनम्, नित्यजातम्, नित्यम्, वा, मन्यसे, मृतम्, तथापि, त्वम्, महाबाहो, न, एवम्, शोचितुम्, अर्हिस ॥२६॥

अथ च = और यदि | मन्यसे = माने | तथापि = तो भी | एनम् = इसको | महाबाहो = हे अर्जुन | एवस् = इस प्रकार | शोचितुम् = शोक करनेको | महाम् = मरनेवाला | न अहिंस = योग्य नहीं है

[ , ] जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहीसि ॥२७॥
जातस्य, हि, ध्रुवः, मृत्युः, ध्रुवम्, जन्म, मृतस्य, च,
तस्माद्, अपरिहार्ये, अर्थे, न, त्वम्, शोचितुम्, अर्हिस ॥२७॥

हि = क्योंकि जातस्य = जन्मने शिल्की (ऐसा होनेसे तो) श्रुवः = निश्चित मृत्युः = मृत्यु

च = और

मृतस्य = मरनेवालेका

भृतस्य = मरनेवालेका

भृतस्य = निश्चित

जनम • = जन्म

(होना सिद्धहुआ)

तसात् = इससे (भी)

त्वम् = तूं (इस)

अपरिहार्ये = विना उपायवाले

अर्थे = विषयमें

शोचितुम् = शोक करनेको

न अहीस = योग्य नहीं है

## बरोरोकी अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अनित्यता का निरूपण और अव्यक्तिनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ उनके छिये अव्यक्तिदिना, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारतं, शोक करनेका अव्यक्तिनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ निषेध । और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायामय होनेसे अनित्य हैं

इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं; क्योंकि-

भारत = हे अर्जुन
भूतानि = संपूर्ण प्राणी
अञ्यक्तादीनि = पहिले बिना
श्रारिवाले
(और)

अञ्यक्तनिधनानि एव

श्रीरवाले
हो हैं

(केवल)
(केवल)
(बीचमें ही
व्यक्तमध्यानि
(प्रतीत होते) हैं
(फिर)
तत्र = उस विषयमें
का
शरीरवाले
हो हैं
परिदेवना = चिन्ता है

बाता, ্ৰ কা बीर श्रोताकी दुर्शमता का निरूपण ।

व्यत्मतन्तके अश्वर्यवत्परयति कश्चिद्न-माश्चर्यवद्वद्वति तथेव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥२६॥

> आश्चर्यवत्, प्रयति, कश्चित्, एनम्, आश्चर्यवत्, वदति, तथा, एव, च, अन्य:, आश्चर्यवत्, च, एनम्, अन्य:, श्रृणोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्, वेदः, न, च, एव, कश्चित् ॥२९॥

> > और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है, इसलिये-

कश्चित् = { कोई (महापुरुष) ही एनम् = इस आत्माको आश्चर्यवत्= आश्चर्यकी ज्यों पश्यति = देखता है = और च तथा = वैसे =ही एव **अन्यः** = { दूमरा कोई (महापुरुष) ही आश्चर्यवत्= आश्चर्यकी ज्यों (इसके तत्त्वको) बदति = कहता है

च = और अन्यः = दूसरा (कोई ही) एनम् = इस आत्माको आश्चर्यवत् = आश्चर्यकी ज्यों शृणोति = सुनता है च = और कश्चित् = कोई कोई श्रुत्वा = सुनक्रर = भी अपि एनम् = इस आत्माको न एव = नहीं = जानता

<sup>भारमा</sup> की देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । नित्यता कौर तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमईसि ॥३०॥ निरूपण िये देही, नित्यम्, अवध्यः, अयम्, देहे, सर्दस्य, भारत, उसके श्रोक करनेका तस्मात्, सर्वाणि, भूनानि, न, त्वम्, शोचितुम्, अर्हसि ॥३०॥ तिषेध ।

भारत = हे अर्जुन अयम् =यह देही =आमा सर्वस्य = सबके देहे = शरीरमें नित्यम् = सदा ही अवध्यः = अवध्य है\*

=इसलिये तसात सर्वाणि = संपूर्ण

मृतानि =  $\begin{cases} 4\pi & \text{प्राणियों} \\ \hat{a} & \text{हिये} \end{cases}$ त्वम् = त्रं
शाचितुम् = शोक करनेको न अहिंस =योग्य नहीं है

क्षत्रियोंके लिये स्वधर्ममिपि चावेक्य न विकस्पितुमहीस । धर्मयुक्त युद्धकी धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ प्रशंसा ।

> स्वधर्मम्, अपि, च, अवेक्य, न, विकम्पितुम्, अर्हास, धर्म्यात् , हि, युद्धात् , श्रेयः, अन्यत् , क्षत्रियस्य, न. वियते ॥३१॥

च विकस्पितुम्=भय करनेको

न अहिस = योग्य नहीं है 
 स्वधिं म्
 = अपने धर्मको
 हि
 = क्योंकि

 अवेश्य
 = देखकर
 धर्म्यात् = धर्मयुक्त

 अपि
 = भी (त्ं)
 युद्धात् = युद्धसे बहकर
 अन्यत = दूसरा

जिसका वध नहीं किया जा सके।

```
    (कोई)
    क्षत्रियस्य = क्षत्रियके छिये

    श्रेयः = { कल्याणकारक कर्तव्य | कर्तव्य | विद्यते = है
```

यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥

यदच्छया, च, उपपन्नम्, स्वर्गद्वारम्, अपावृतम्, सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थ, छभन्ते, युद्धम्, ईदशम्॥३२॥

पार्थ = हे पार्थ | ईटशम् = इस प्रकारके यटच्छया = अपने आप युद्धम् = युद्धको युद्धम् = युद्धको युद्धम् = भाग्यवान् अपाय्वतम् = खुले हुए | स्वित्रारम् = स्वर्गके द्वाररूप | लभनते = पाते हैं

धार्मिक युद्ध के अथ चेत्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । त्यागसे स्वधर्मं ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम्वाप्स्यसि ॥३३॥ बीत ध्वं पाप अध, चेत्, त्वम्, इमम्, धर्म्यम्, संग्रामम्, न, करिष्यसि, और अपकीर्तिकी ततः, स्वधर्मम्, कीर्तिम्, च, हित्वा, पापम्, अवाप्स्यसि॥३३॥ प्राप्ति।

अथ = और | त्वम् = तूं चेत् = यदि | इमम् = इस धर्म्यम् = धर्मयुक्त च = और
संग्रामम् = संग्रामको कीर्तिम् = कीर्तिको
न = नहीं हित्वा = खोकर
करिष्यसि = करेगा
ततः = तो
स्वधर्मम् = स्वधर्मको जवाप्सि = प्राप्त होगा

# [ " ] अकीर्तिं चापि भूतानिकथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥

अकीर्तिम्, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अन्ययाम्, संभावितस्य, च, अकीर्तिः, मरणात्, अतिरिच्यते ॥३४॥

च = और क्षथिष्यन्ति= कथन करेंगे च = और (वह) अक्रीतिः = अपक्षिति अन्ययाम् =  $\begin{cases} aga & aga$ 

भर्मगुद्धके त्याग- भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । से बढ़प्पन और यानकी हानि दोषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यिस लाघवम् ॥३५॥ दोनेका कथन । भयात्, रणात्, उपरतम्, मंस्यन्ते, त्वाम्, महारथाः, येषाम्, च, त्वम्, बहुमतः, भूत्वा, यास्यिस, लाघवम् ॥३५॥

=और यास्यसि = प्राप्तः होगाः (वे) येषाम् = जिनके महारथाः = महारथी छोग  $=\vec{a}$ त्वाम् = तुझे त्वम् बहुमैतः = बहुत माननीय भयात् = भयके कारण =होकर भृत्वा रणात् =युद्धसे (भी अब) उपरतम् = उपराम हुआ लाघवम् = तुच्छताको मंस्यन्ते = मानेंगे

[ , ] अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥ अवाच्यवादान्, च, बहून्, विदिष्यन्ति, तव, अहिताः, निन्दन्तः, तव, सामर्थ्यम्, ततः, दुःखतरम्, नु, किम् ॥३६॥

= और अवाच्य-वादान् = { न कहने योग्य वादान् = { यचनोंको च =नेरे तव अहिताः =वैग होग वदिष्यन्ति = कहेंगे = नेरे तव ≕ फिर नु सामर्थ्यम् = सामर्थ्यकी ततः = उससे निन्दन्तः =िनन्दाकरतेहुए दुःखतरम् = अधिक दुःख =बहुत-से किम् = म्या होगा

सन प्रकारसे हतो वा प्राप्स्यिम रवर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

क्षम दिखाकर
निकार तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः ॥३७॥

कानेके लिये हतः, वा, प्राप्स्यिस, स्वर्गम्, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महीम्,

क्षमा देना। तस्मात्, उतिष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय, कृतिनिश्चयः ॥३७॥

## इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा है; क्योंकि-

| वा        | =या (तो )         | मोक्ष्यसे | = भोगेगा                         |
|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| हत:       | =मर <b>कर</b> .   | तसात्     | = इससे                           |
| स्वर्गम्  | = ख़र्गक <u>ो</u> | कौन्तेय   | = हे अर्जुन                      |
| प्राप्सिस | =प्राप्त होगा     | युद्धाय   | =युद्धके लिये                    |
| वा        | = अथवा            | जनविश्याः | ={ निश्चयवा <b>टा</b><br>={ होकर |
| जित्वा    | = जीत <b>कर</b>   | 1         |                                  |
| महीम्     | = पृथिवीको        | उत्तिष्ठ  | =खड़ा हो                         |

समान समझकर ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यिमि ॥३८॥ न ङगने का सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभी, जयाजयी, क्ष्मन। ततः, युद्धाय, युज्यख्न, न, एवम्, पापम्, अवाप्स्यसि॥३८॥

यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी-

| सुखदुःखे | = सुख दुःख     | युद्धाय    | =युद्धके हिये  |
|----------|----------------|------------|----------------|
| Pa       | =लाभ हानि      | युज्यस्व   | =तैयार हो      |
|          | ( और )         | एवम्       | =इस प्रकार     |
|          |                |            | (युद्ध करनेसे) |
| जयाजयो   | = जय पराजयको   |            | (克)            |
| समे      | =समान          | पापम्      | =पापको         |
| कृत्वा   | = समझकर        | न          | = नहीं         |
| ततः      | = उसके उपरान्त | अवाप्स्यसि | =प्राप्त होगा  |

निष्काम कर्म- एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे तिवमां शृणु । योगका विषय

सन्भेके निष्य युद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥

मगवान् की एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, इमाम्, शृणु,

उसके महस्त्रका बुद्ध्या, युक्तः यया, पार्थ, कर्मवन्धम्, प्रहास्यसि ॥३९॥

कथन।

पार्थ = हे पार्थ | योगे = {निष्काम कर्म- योगके † विषयमें योगके † विषयमें याग = जिस विषयमें यागके = विषयमें याग = जिस वुद्ध्या = बुद्धिसे युक्तः = युक्त हुआ (तूं) अभिहिता = कही गयी कर्मबन्यम् = क्मोंके बन्धनको तु = इसीको (अब) | प्रहास्यसि = {अच्छी तरहसे नाश करेगा

निकामकर्मयोग नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । के प्रमाव का कथन । स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥

> न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, 'खल्पम्, अपि, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महतः, भयात् ॥४०॥

<sup>\*- +</sup> अध्याय ३ श्लोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये।

| और-        |                                                      |          |                              |  |
|------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
| 22         | $=\begin{cases}                                    $ |          | ( इसिंखे )                   |  |
| इह         | _ ( कर्मयोगमें                                       | अस्य     | = इस ( निष्काम               |  |
| अभिक्रम-   | अारम्भका                                             |          | कर्मयोगरूप)                  |  |
| नाशः       | = अर्थात् बीजका                                      | धर्मस्य  | = धर्मका                     |  |
| -11-(1-    | ्नाश                                                 | स्वल्पम् | = थोड़ा                      |  |
| न          | = नहीं                                               | अपि      | =भी (साधन)                   |  |
| अस्ति      | =है (और)                                             |          | _ (जन्ममृत्युरूप             |  |
| प्रत्यवायः | ={ उल्टाफलरूप<br>दोष (भी)                            | महतः     | ={जन्ममृत्युरूप<br>महान्     |  |
|            |                                                      | भयात्    | = भयसे                       |  |
| न          | = नहीं                                               | त्रायते  | = { उद्घार कर<br>= { देता है |  |
| विद्यते    | =होता है                                             | 719(1    | _ { देता है                  |  |

निश्चयात्मक ठ्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

भीर अनिश्चयात्मक बुद्धि के बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥
स्वरूप का व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, एका, इह, कुरुनन्दन,
निरूपण । बहुशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः, अव्यवसायिनाम् ॥४१॥

श्रीष्ट-

कुरुनन्दन = हे अर्जुन
इह = इस | पका हि = एक ही है
च = और | अज्ञानी | अञ्यव- सायात्मिका | चिश्वयात्मक सायिनाम् | पुरुषोंकी | चुद्धयां = चुद्धियां

```
बहुशाखाः =बहुत मेदोंबाळी |अनन्ताः =अनन्त होती हैं
```

सकामी पुरुषो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः।

के खगाव का वेदवाद्गताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

कियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति ॥ १३॥

याम्, इमाम्, पुष्पितात्, वाचम्, प्रवदन्ति, अविपश्चितः, वेदबादरताः, पार्थ, न, अन्यत्, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ सर्गपराः, जन्मकर्मफलप्रदान्, कामात्मान: भोगैधर्यगतिम्, क्रियाविशेषबहुलाम्, प्रति ॥४३॥

और-

कामात्मानः = सकामी पुरुष केवल फल-वंदवादरताः = श्रुतिमें श्रीति रखनेवाले खर्गको ही स्वगेपराः ={परम श्रेष्ठ माननेवाले (इससे बढ़कर) =और कुछ अन्यत् = नहीं =है अस्ति = ऐसे इति

=हे अर्जुन (जो) | वादिनः = कहनेवाले हैं अविपश्चितः = अविवेकी जन फलप्रदाम् देनेवाछी ( और ) भोगैश्वर्य-प्राप्तिके लिये क्रियाविशेष- विद्वत-सी क्रियाओंके बहुलाम् विस्तारवाछी

```
हमाम् = इस प्रकारकी वाचम् = वाणीको

याम् = जिस

पुष्पिताम् = { दिग्बाऊ | प्रवदन्ति = कहते हैं |
सकामी पुरुषो- भागेश्वर्यप्रसक्तानां त्यापहृतचेतसाम् ।
के अन्तःकरण- व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥
इद्धि न होनेका भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम् , तया, अपहृतचेतसाम् ,
कथन । व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ न, विधीयते ॥ ४४॥

तया = उस वाणीद्वारा (उन पुरुषोंने समाधौ = अन्तःकरणमे व्यवसाम् ।

तया = इस वाणीद्वारा | (उन पुरुषोंने समाधौ = अन्तःकरणमे व्यवसाम् ।
```

निकामी और त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ।

बात्म-परायण निर्द्धन्द्वां नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥४५॥

बोनेके क्षिये

त्रीगुण्यविषयाः, वेदाः, निस्त्रेगुण्यः, भव, अर्जुन,

निर्द्धन्द्वः, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान् ॥४५॥

बोर-

अर्जुन = हे अर्जुन विदाः = सब वेद

म० गी० ५─

| त्रैगुण्य-<br>विषयाः | तीनों गुणोंके<br>कार्यरूप<br>संसारको विषय<br>करनेवाले<br>अर्थात् प्रकाश<br>करनेवाले हैं | निर्द्ध-द्धः<br>नित्य-<br>सन्चस्थः   | ( और ) ={ सुन्वदु:खादि                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| निस्त्रैगुण्यः =     | (इसिंखये तूं )<br>असंसारी<br>अर्थात्<br>निष्कामी                                        | निर्योग-<br>क्षेमः<br>आत्मवान्<br>भव | ={ योग*क्षेमको†<br>न चाहनेवाळा<br>(और)<br>= आत्मपरायण<br>= हो |

प्रान्ति महिमा। तावान्सर्वेषु वेदेषु वाह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥

यावान्, अर्थः, उदपाने, सर्वतः, संव्छतोदके, तावान्, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विज्ञानतः ॥४६॥

### क्योंकि-

अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम (योग' है। † प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम (क्षेम' है।

विजानतः = शिक्छी प्रकार सर्वेषु = सत्र ब्रह्मको जानने-वाले ब्राह्मणस्य = ब्रह्मणका (भी)

अर्थात् जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती।

भगासिको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
स्थापकर कर्म मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥
करनेके लिये
भरणा और कर्म-कर्मणि, एव. अविकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन,
स्थापका निषेष । मा, कर्मफलहेतुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकर्मणि ॥४७॥
इससे-

ते = तेरा (भी) = कर्म करनेमात्रमें मा = मत कर्मणि भू: = हो ( तथा ) ते = तेरी एव = अधिकार होवे अधिकारः अकर्मणि= कर्म न करनेमें =फलमें फलेषु ( भी ) = कभी कदाचन =नहीं (औरत्ं) सङ्गः = प्रीति मा ={कमोंकेफलकी मा = न वासनावाटा अस्तु = होवे कर्मफल-हेतुः

भारतिको योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनंजय ।
स्वागकर समत्वः
हिस्से कर्म सिन्द्रचिसिन्दचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥
कर्तके किये योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्गम्, त्यक्त्वा, धनंजय,
भारति सिन्द्रचिसिन्द्रयोः, समः, भूत्वा, समत्वम्, योगः, उच्यते॥४८॥

धनंजय = हे धनंजय भृत्या = होकर सङ्गम् = आसिक्तको योगस्थः = योगमें स्थित हुआ त्यक्त्वा = त्यागकर कर्माणि = क्रमोंको (तथा) कुरु = कर (यह) सिद्धय- = { सिद्धि और असिद्धिमें योगः = योग (नामसे) समः = समान बुद्धिवाला उच्यते = कहा जाता है

स्काम कर्मनी दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। निन्दा और बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४६॥ निन्दानकर्मयोग-दूरेण, हि, अवरम्, कर्म, बुद्धियोगात्, धनंजय, बी प्रश्रंसा। बुद्धी, शरणम्, अन्विच्छ, कृपणाः, फलहेतवः॥ ४९॥

द्वाद्धयोगात्=बुद्धियोगसे (अतः) = इसिलये कर्म = (सकाम)कर्म धनंजय = हे धनंजय द्रेण = अत्यन्त अवरम् = तुच्छ है च्यांगका

<sup>#</sup> जो कुछ मी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके फरूमें समभाव रहनेका नाम "समत्व" है।

शरणम् = आश्रय अन्विच्छ = श्रहण कर हि = क्योंकि फलहेतवः = { फलकी वासनावाले कृपणाः = अत्यन्त दीन हैं निष्काम कर्म- बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुऋतदुष्ऋते । बोनीके पुण्य-वापीकी निवृत्ति- तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलम् ॥ का कथन और बुद्धियुक्त:, जहाति, इह, उमे, सुकृतदृष्कृते, निष्काम कर्म तस्मात् , योगाय, युज्यस्व, योगः, कर्मधु, कौशळम् ॥५०॥ करनेके लिये बुद्धियुक्तः = { समत्वबुद्धि-युक्त पुरुष सुकृत-दुद्कृते } = पुण्य पाप दुद्कृते } = पुण्य पाप दुद्कृते } = दोनोंको इह = इस लोकमें (एव) = ही जहाति = खाग देता है अर्थात् उनसे लिपायमान नहीं होता माशा ।

कर्मफलके त्याग-कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीविणः । से परमपदकी जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ कर्मजम्, बुद्धियुक्ताः, हि, फलम्, त्यक्तवा, मनीपिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदम्, गच्छन्ति, अनामयम् ॥५१॥ हि = क्योंकि

बुद्धियुक्ताः = बुद्धियोगयुक्त

मनीपिणः = ज्ञानीजन

कर्मजम् = { कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले पदम् = परमपदको त्यक्त्या = त्यागकर

भोरका नाग यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । रोनेसे ब राग्य की प्राप्ति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥

यदा, ते, मोहकलिलम्, बुद्धिः, न्यनितरिष्यिति, तदा, गन्तासि, निर्वेदम्, श्रोतन्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ और हे अर्जुन—

 यदा
 = जिस काल्में
 तदा
 = तव

 ते
 = तेरी
 (त्तम्) = तं

 खुद्धिः
 = बुद्धि
 श्रातव्यस्य = सुनने योग्य

 मोह च = और

 किल्कुल तर
 श्रुतम्य = सुने हुएके

 व्यति = विल्कुल तर

 तरिष्यित
 च विल्कुल तर

 निर्देदम्
 = वैराग्यको

 ग-तासि
 = प्राप्त होगा

प्रका स्वरता. श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । के बोगकी प्राप्ति। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, समाधी, अचला, बुद्धिः, तदा, योगम्, अवाप्यसि ॥५३॥

| ओर-                     |                                          |                               |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| यदा<br>ते               | = जब<br>= तेरी<br>अनेक<br>प्रकारके       | समाधी<br>अचला<br>निश्रला      | = { परमात्माके<br>स्वरूपमें<br>= अचल (और )<br>= स्थिर '<br>= ठहर जायगी |
| श्रुति-<br>विप्रतिपन्ना | = सिद्धान्तोंको<br>सुननेसे<br>विचलित हुई | स्थास्यति<br>तदा<br>योगम्     | = तब (त्ं)<br>= { समत्बरूप<br>  योगको                                  |
| बुद्धिः                 | =बुद्धि<br>अर्जुन                        | अवाप्स्यसि<br><sub>उवाच</sub> | =प्राप्त होगा                                                          |

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशत्र ।

के विषय में
अर्जुनके बार
स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत व्रजेत किम् ॥५८॥
अर्जुनके बार
स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाविस्थस्य, केशव,
स्थितधीः, किम्, प्रभाषेत, किम्, आसीत, व्रजेत, किम् ॥५८॥
इस प्रकार भगवान्के वचनोंको सुनकर अर्जुनने पूछा-

समाधिस्थर्य = है केशव समाधिस्थर्य = { समाधिमें स्थित स्यित स्थित स्यित स्थित स्यित स

## श्रीभगवानुवाच

प्रमाधिमं स्थित प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । इष स्थित्वि प्रमुक्ते कक्षणः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ प्रजहाति, यदा, कामान्, सर्वान्, पार्थ, मनोगतान्, आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५५॥

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले—

पार्थ = हे अर्जुन | तदा = उस कालमें

यदा = जिस कालमें | आत्मना = आत्मासे
(यह पुरुष)

मनोगतान = मनमें स्थित | जात्मनि = आत्मामें
सर्वान = संपूर्ण | तुष्टः = संपुष्ट हुआ

कामान = कामनाओंको | स्थितप्रज्ञः = स्थिरबुद्धियाला

प्रजहाति = त्याग देता है | उच्यते = कहा जाता है

स्थिरबिद्ध प्रत्य- दुःखेष्वनुद्धिममनाः सुखेपु विगतस्पृहः।

के अन्तःकरण वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥

सगदेषादि के दुःखेषु, अनुद्धिममनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः,

अभावका कथन वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः. मुनिः, उच्यते ॥५६॥

(ऐसा ) स्थितधी: = स्थिरबुद्धि = मुनि | उच्यते = कहा जाता है म्रुनिः यः सर्वत्रानभिरनेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ यः, सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तत्, तत्, प्राप्य, शुभाशुभम्, न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥५७॥ और-= प्राप्त होकर प्रतिष्ठिता = स्थिर है तीसरे प्रथके यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीव सर्वशः। क्तरमें कछुपके इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ प्रधानतसे इन्द्रिय-यदा, संहरते, च, अयम्, कूर्मः, अङ्गानि, इत्र, सर्वशः, निमह्का नि-इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ रूपण च = और कूम: = कछुआ (अपने) अङ्गानि = अङ्गोंको इच = { जैसे (समेट लेता है, वैसे ही )

#### श्रीभगवानुवाच

समाधिनं स्थित प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । इप स्थिरबुद्धि पुरुषके स्थाणाः आत्मन्येवातमना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

प्रजहाति, यदा, कामान्, सर्वान्, पार्थ, मनोगतान्, आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५५॥

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले—

पार्थ = हे अर्जुन | तदा = उस कालमें

यदा = जिस कालमें | आत्मना = आत्मासे
(यह पुरुष) |

पन्न = ही
आत्मनि = आत्मामें
सर्वान् = संपूर्ण | संतुष्ट हुआ
कामान् = कामनाओंको | स्थितप्रज्ञ: = स्थिर बुद्धित्राला
प्रजहाति = त्याग देता है | उच्यते = कहा जाना है

स्विष्डिद्ध पुरुष- दुःखेष्वनुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

के अन्तःकरण वीतरागभयकोधः स्थितधीम्भिनरुच्यते ॥५६॥

गारेषादि के दुःखेषु, अनुद्विममनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः,

भगवका कथन वीतरागभयकोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥५६॥

(ऐसा) स्थितधी: = स्थिरबुद्धि

ग्रुनि: = मुनि | उच्यते = कहा जाता है

य: सर्वत्रानिभरनेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥

य:, सर्वत्र, अनभिस्तेहः, तत्, तत्, प्राप्य, शुभाशुभम्,

न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥

और
य: = जो पुरुष | न = न

सर्वत्र = सर्वत्र

अभिनन्दति = { प्रसन्न होता

यः = जो पुरुष न = न
सर्वत्र = सर्वत्र
अनिमस्त्रेहः = स्लेहरहित हुआ तत् तत् = उस उस न = न

ग्रुमाशुमम् =  $\begin{cases} 3! + तथ! \\ 3! 2! 2! \end{cases}$ प्राप्य = प्राप्त होकर प्रितिष्टता = स्थिर है

तीसरे प्रश्नके यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीव सर्वशः।

इस्तरमें कछ्पके इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥
इस्रान्तसे रन्द्रियविवाहका निवदा, संहरते, च, अयम्, कूर्मः, अङ्गानि, इत्र, सर्वशः,
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥

च = और कूम: = कछुआ (अपने) अङ्गानि = अङ्गोंको । इच = { जैसे (समेट लेता है, वैसे ही ) अयम् = यह पुरुष 
 यदा
 = जव

 सर्वशः
 = सव ओरसे

 (अपनी)
 तस्य
 = उसकी

 इन्द्रियाणि
 = इन्द्रियोंको
 प्रज्ञा
 = बुद्धि

 इन्द्रियाथेंस्यः
 = { विषयोंसे
 प्रतिष्ठिता
 = स्थिर होती है

रहपूर्वक मोगो- विषया त्रिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
का त्याग करनेसमवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५६॥
बष्ट च होनेका विषयाः, विनिवर्तन्ते, निराहारस्य, देहिनः,
बौर परमालदर्शनसे नष्ट
रसवर्जम्, रसः, अपि, अस्य, परम्, दृष्ट्वा, निवर्तते ॥५९॥
होनेका कथन ।
यद्यपि—

सन्दर्ग- यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चतः ।

की प्रवस्ताका इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥६०॥

पततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषत्य, विपश्चितः,

इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसमम्, मनः ॥६०॥

और-

 कौन्तेय
 = हे अर्जुन
 मनः
 = मनको

 हि
 = जिसमे (कि)
 प्रमाथी नि
 = { यह प्रमथन खमात्रवाली खमात्रवाली खमात्रवाली खमात्रवाली इन्द्रियाणि = इन्द्रियां प्रसमम्

 विपश्चितः
 = पुरुषके
 प्रसमम्
 = बलान्कारसे

 प्रसमम्
 = इर लेती हैं

हिन्द्रयोको वश-तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
व करके भगवतपरायण होनेके वशे हि यस्येन्द्रिय।णि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥
क्रिये प्ररणा। तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः,
वशे, हि, यस्य, इन्द्रियागि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥
इसल्थि मनुष्यको चाहिये कि—

हि = क्योंकि तानि = उन सर्वाणि = संपूर्ण इन्द्रियोंको यस्य = जिस पुरुषके इन्द्रियाणि = इन्द्रियां = वशमें करके संयम्य वशे = वशमें होती हैं युक्तः = समाहित चित्त हुआ तस्य = उसकी (ही) मत्परः = मेरे परायण प्रज्ञा = बुद्धि आसीत = स्थित होवे प्रतिष्ठिता = स्थिर होती है

विषयोंकेन्जिन ध्यायतो त्रिषयान्पुंसः सङ्गरतेषूपजायते । से मासकि मादि क्रमगुणोंकी कम- सङ्गादसंजायते कामः कामादकोधोऽभिजायते ॥६२॥ से क्रमि और ध्यायतः, त्रिषयान्, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, व्यथःपतन होने- सङ्गात्, संजायते, कामः, कामात्, क्रोधः, अभिजायते ॥६२॥ का कथन । और हे अर्जुन ! मनसहित इन्द्रियोंको वशमें करके मेरे परायण

न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है और-

विषयान् = विषयोंको (उन विषयोंकी) ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले पुंसः = पुरुषकी संजायते = उत्पन्न होती है (और) सङ्गः = आसिक उपजायते = हो जाती है (और) कोधः = कोध सङ्गात् = आसिक सङ्गात् = असिक सङ्गात् = असिक सङ्गात् = असिक सङ्गात् = उत्पन्न होता है सङ्गात् = उत्पन्न होता है

म् कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समृतिविभ्रमः । समृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ कोधात्, भवति, संमोहः, संमोहात्, स्मृतिविभ्रमः, समृतिभ्रंशात्, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्, प्रणश्यति ॥६३॥

कोधात् = कोधसे | मत्रति = उत्पन्न होता है संमोहः = { अविवेक अर्थात् | संमोहात् = अविवेकसे

नीय प्रश्ने रागद्वेषिवयुक्तरेतु विषयानिन्द्रियेश्वरन् । क्सरमें रागद्वेष-रहित हिन्द्रियें-आत्मवस्यैविधियातमा प्रसादमधिगच्छित ॥६४॥ द्वारा कर्म करनेसे क्षन्तः करण शुद्ध रागद्वेषिवयुक्तैः, तु, विषयान्, इन्द्रियः, चरन्, क्षेकर इद्धि स्थर् आत्मवस्यः, विधेयातमा, प्रसादम्, अधिगच्छित ॥६४॥ क्षेत्रका कथन ।

तु =परन्तु | इन्द्रियै: = इन्द्रियोद्वारा | विधयातमा = 
$$\begin{cases} 4\pi | \sin \theta| & = \pi | \sin \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \end{cases}$$
 =  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \sin \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ 3\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ & = \pi | \cos \theta| \end{cases}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \\ & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & = \pi | \cos \theta| \end{aligned}$  |  $\begin{cases} 4\pi | \cos \theta| & =$ 

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

प्रसादे, सर्वदुःखानाम्, हानिः, अस्य, उपजायते, प्रसन्नचेतसः, हि, आञ्ज, बुद्धिः, पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ और—

भाषनरित नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
पुरुषको बास्तिकता, कान्ति न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६६॥
बीर धुक्को न, अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना,
बप्राप्ति ।
न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम् ॥६६॥
और हे अर्जुन-

अयुक्तस्य = { साधनरहित पुरुषके (अन्त:करणमें) बुद्धिः = श्रेष्ठ बुद्धि न = नहीं अस्ति = होती है = नहीं होता है -

| अभावयतः ={ बिना आस्तिक-<br>भाववाले<br>पुरुषको | अशान्तस्य   | ( फिर )<br>= { शान्तिरहित<br>= { पुरुषको |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| शान्तिः =शान्ति                               | सुखम्       | = <b>सु</b> ख                            |
| च =भी                                         | <b>कुतः</b> | = कैसे                                   |
| न = नहीं (होती)                               |             | (हो सकता है)                             |

नीकाके इष्टान्त- इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । से बश्में न की इर्ष बन्द्रियोद्वारा तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीविमवाम्भिस ॥६७॥ इद्विके विचलित किये जाने का तत्, अस्य, हरति, प्रज्ञाम्, वायुः, नावम्, इव, अम्भिस ॥६७॥

| हि            | = क्योंकि                   | यत्       | = जिस (इन्द्रिय) के              |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| अम्भसि        | = जलमें                     | अनु       | = साथ                            |
| वायुः         | = वायु                      | मनः       | = मन्                            |
| नावम्         | = नावको                     | विधीय     | ते=रहता है                       |
| इव .          | = जैसे                      | तत्       | = वह                             |
|               | ( हर लेता<br>है, वैसे ही    |           | ( एक ही इन्द्रिय)                |
| =====         | विषयोंमें )<br>= विचरती हुई | अस्य      | ={ इस (अयुक्त)<br> <br>  पुरुषकी |
| चरताम्        | _ :                         | प्रज्ञाम् | = बुद्धिको                       |
| इन्द्रियाणाम् | ्={ इन्द्रियोंके<br>बीचमें  | हरति      | =हरण कर लेती है                  |

स्मिखि प्रमा तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । के कक्षणों में इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ प्रभानवा तस्मात्, यस्य, महाबाहो, निगृहीतानि, सर्वशः, इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥

बन्नानियों के यस्याम्, जाप्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, मुनेः ॥ निश्चवर्मे परिमा, जाप्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, मुनेः ॥ का कौर कात्म-या, निशा, सर्वभूतानाम्, तस्याम्, जापति, संयमी, बानियों के यस्याम्, जाप्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, मुनेः ॥६९॥ निश्चवर्मे सृष्टिके बनाव का

के बगाव का सिंपूर्ण भूत-निरूपण। सर्वभूतानाम् = प्राणियोंके तिसाम् = विश्वस्वप्प छिये तिसाम् = प्राणियोंके (भगवत्को निशा = रात्रि है प्राणियोंके प्राप्त हुआ)

समुद्रके दृष्टान्त-से निष्कामी परुषकी महिमा। अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।

तद्वत्कामा यं प्रविशनित सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७०॥

आपूर्यमाणम्, अचलप्रतिष्ठम्, समुद्रम्, आपः, प्रविशन्ति, यद्वत्, तद्वत्, कामाः, यम्, प्रविशन्ति, सर्वे, सः, शान्तिम्, आप्रोति, न, कामकामी ॥ ७०॥

यद्वत् = जैसे (उसको चलायमान आपूर्यमाणम् = { सब ओरसे परिपूर्ण अचलप्रतिष्ठम् = { अवल प्रतिष्ठावालं समुद्रम् = समुद्रके प्रति आपः = { नाना नदियों-के जल सर्वे = संपूर्ण सः = वह (पुरुष) कामाः = भोग (किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही) प्रविश्वन्ति = समा जाते हैं  $\frac{1}{2}$  कामकामी =  $\frac{1}{2}$  चाहनेवाला

संपूर्ण कामना विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःरपृहः ।

कौर अहंता, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

ममताके त्यागसे

सरम शान्तिकी विहाय, कामान्, यः, सर्वान्, पुमान्, चरति, निःस्पृहः,

माप्ति । निर्ममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्, अधिगच्छति ॥७१॥

क्योंकि-

यः = जो
पुमान् = पुरुष
सर्वान् = संपूर्ण
कामान् = कामनाओंको
विहाय = त्यागकर
निर्ममः = ममतारहित
( और )

निरहंकार: = अहंकाररहित निःस्पृह: = { स्पृहारहित चरित = बर्तता है सः = वह शान्तिम् = शान्तिको अधिगच्छिति= प्राप्त होता है

माझी स्थितिकी एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छिति ॥

एषा, ब्राह्मी, स्थितिः, पार्थ, न, एनाम्, प्राप्य, विमुह्मति, स्थित्वा, अस्याम्, अन्तकाले, अपि, ब्रह्मनिर्वाणम्, ऋच्छति॥७२॥

पार्थ = हे अर्जुन  $= {\bf g}$  आही =  ${\bf g}$  सहको प्राप्त  $= {\bf g}$  पुरुषकी

ॐतत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# अथ हतीयोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ८ तक शानयोग और निष्काम कर्मयोगके अनुसार अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण। (९-१६) यशादि कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण। (१७-२४) शानवान् और भगवान्के लिये भी लोकसंग्रहार्थ कर्म करनेकी आवश्यकता। (२५-३५) अशानी और शानवान्के लक्षण तथा रागद्वेषसे रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा। (३६-४३) कामके निरोधका विषय।

# अर्जुन उवाच

कान और कर्म ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्द्न ।
की श्रेष्ठता के तितंक कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव ॥
की कड़ा और ज्यायसी, चेत्, कर्मणः, ते, मता, बुद्धः, जनार्दन, विश्वित मत तत्, किम्, कर्मणि, घोरे, माम्, नियोजयिस, केशव ॥ १॥
का क्ष्मि लिये
भगवान से इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि—
शार्थना। जनार्दन =हे जनार्दन चित् =यदि

कर्मणः नुषाः बुद्धिः ते = हे केशव =कमोंकी अपेक्षा केशव = ज्ञान =आपके = भयङ्कर =कर्ममें = श्रेष्ठ ज्यायसी = मान्य है मता =तो फिर नियोजयसि = छगाते हैं तत

" व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्, मोहयसि, इव, मे, तत्, एकम्, वद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्, आप्नुयाम् ॥ २॥

#### तथा आप-

| च्यामिश्रेण | }=मिले हुए                                                                                               | तत्       | = <b>उ</b> स     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| इव          | } = 140 84                                                                                               | एकम       | = एक (बात) को    |
| वाक्येन     | = वचनसे                                                                                                  | निश्चित्य | = निश्चय करके    |
| मे          | = मेरी                                                                                                   | वद        | =कहिये (कि)      |
| बुद्धिम्    | = बुद्धिको                                                                                               | येन       | = जिससे          |
| मोहयसि      | $= \begin{cases} \hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{n}} \\ \hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{n}} \end{cases}$ | अहम्      | <b>==</b> मैं    |
| इव          | <del>ै   क</del> रते हैं                                                                                 | श्रेयः    | = कल्याणको       |
|             | ( इसिंखये )                                                                                              | आप्नुयाम् | 💶 = प्राप्त होऊं |

### श्रीभगवानुवाच

भिकारामेदसे लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । हो प्रकारकी ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥ होके, अस्मिन्, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मया, अनघ, झानयोगेन, सांख्यानाम्, कर्मयोगेन, योगिनाम् ॥ ३ ॥ इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् श्रीकृष्ण महाराज बोले-

=हे निष्पाप = पहिले अनघ =कही गयी है प्रोक्ता (अर्जुन) सांख्यानाम् = ज्ञानियोंकी अस्मिन् = इस ज्ञानयोगेन = ज्ञानयोगसे लोके =छोकमें ( और ) द्विविधा = दो प्रकारकी योगिनाम् =योगियोंकी = निष्ठा\* निष्ठा कर्मयोगेन = रिनष्काम = मेरेद्वारा मया

भगनत्याप्तिके न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽइनुते ।

श्चित्रे कर्मोके
त्यागना निषेष । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

न, कर्मणाम्, अनारम्भात्, नैष्कर्म्यम्, पुरुषः, अश्नुते, न, च, संन्यसनात्, एव, सिद्धिम्, समधिगच्छति ॥ ४ ॥

साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात् पराकाष्ठाका नाम 'निष्ठा' है।

<sup>†</sup> मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और द्वारीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सचिदानन्द्रधन परमान्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका नाम 'हानयोग' है, इसीको 'संन्यास' 'सांख्ययोग' इत्यादि नामोंसे कहा है।

<sup>‡</sup> फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्-आश्वानुसार केवल भगवत्-अर्थ समत्ववुद्धिसे कर्म करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग' है, इसीको 'समत्वयोग' 'नुद्धियोग' 'कर्मयोग' 'तदर्थकर्म' 'मदर्थकर्म' 'मत्कर्म' इत्यादि नामोंसे कहा है।

परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कर्मोंको स्वरूपसे त्यागनेकी भावद्यकता नहीं हैं; क्योंकि—

पुरुष: = मनुष्य
न = न (तो)
कर्मणाम् = कर्मोके
प्रव = { कर्मोको स्यागनेमात्रसे सिद्धिम् = निष्कर्मताको स्वाधानकार- स्वप् सिद्धिम् = श्राप्त होता है निष्कर्मता है निष्कर्म

विना कर्म किये न हि कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

विना कर्म किये न हि कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

विकासि नहीं कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणैः ॥ ५॥

विकासि नहीं का न, हि, कश्चित्, क्षणम्, अपि, जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत् ,

विन । कार्यते, हि, अवशः, कर्म, सर्वः, प्रकृतिजैः, गुणैः ॥ ५॥

तथा सर्वथा कर्मोंका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता—

हि = क्योंकि = नहीं

कश्चित् = कोई भी (पुरुष) तिष्ठति = रहता है

जातु = किसी कालमें हि = निःसन्देह

क्षणम् = क्षणमात्र सर्वः = सब (ही पुरुष)

अपि = भी

अकर्मकृत् = बिना कर्म किये | प्रकृतिजैः = { प्रकृतिसे | उत्पन्न हुए

<sup>\*</sup> जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता' है।

गुणैः = मुणोंद्वारा कर्म = कर्म अवशः = परवश हुए कार्यते = करते हैं

मिथ्याचारी कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । प्र पुरुषका लक्षण । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्,

इसलिये---

इन्द्रियार्थान् , त्रिमूढात्मा, मिध्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६ ॥

यः = जो मनसा = मनसे सिम्ढात्मा = मृढबुद्धि पुरुष सरन् = चिन्तन करता आस्ते = रहता है सः = वह सियाचारी मिथ्याचारः =  $\{$  मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी उच्यते = कहा जाता है

निष्काम कर्म- यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । बोनीकी प्रशंसा। कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अर्जुन, कर्मेन्द्रियै:, कर्मयोगम्, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७ ॥

तु = और
अर्जुन = हे अर्जुन
इन्द्रियाणि= इन्द्रियोंको
च: = जो (पुरुष)
नियम्य = वशमें करके

```
असक्तः =अनासक्त हुआ
कर्मेन्द्रियः = कर्मेन्द्रियोंसे
कर्मेयोगम् = कर्मयोगका

अारभते

[अाचरण करता है
सः = वह
विशिष्यते = श्रेष्ठ है
```

क्रम कर्म नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । श्रीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेद्कर्मणः ॥ ८॥ न्मनेके जाजा ।

नियतम्, कुरु, कर्म, त्वम्, कर्म, ज्यायः, हि, अकर्मणः, शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्धयेत्, अकर्मणः ॥ ८ ॥ इसलिये----

त्वम् = त्ं कमें = कमें करनाः ज्यायः = श्रेष्ठ है च्यायः = कमें न करनेसे ते = तरा अकमेणः = कमें न करनेसे ते = तरा शरीरयात्रा = शरीरनिर्वाह आप = भी न चहीं प्रसिद्धचेत् = सिद्ध होगाः च्यायः = श्रेष्ठ होगाः च्यायः = श्रेष्ठ हो च्यायः = श्यायः = श्रेष्ठ हो च्यायः = श्

भगवदर्भ कर्म यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। करनेके <sup>िवे</sup> तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ नाशा । यज्ञार्थात्, कर्मणः, अन्यत्र, छोकः, अयम्, कर्मबन्धनः, तदर्थम्, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसङ्गः, समाचर॥ ९॥

और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोंका त्याग करना ग्रीस्य नहीं है; क्योंकि--

प्रजापतिकी सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

नाशानुसार कर्म अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥ करनेसे परम अनाम प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥ क्रियकी प्राप्ति । सहयज्ञाः, प्रजाः, सृष्ट्वा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः,

अनेन, प्रसिविष्यध्वम्, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक् ॥१०॥

तथा कर्म न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा; क्योंकि-

प्रजापति:=प्रजापति (ज्ञह्मा) ने
पुरा = कल्पके आदिमें
सहयज्ञाः = यज्ञसहित
प्रजाः = प्रजाको
सम्रष्ट्वा = रचकर
उत्राच = कहा कि
अनेन = इस यज्ञह्मारा
( तुमलोग )

प्रस= { चृद्धिको प्राप्त
चिष्यध्यम् = { होवो (और)
एषः = यह यज्ञ
= यह यज्ञ
= इस यज्ञह्मारा
इष्टकामधुक = { कामनाओंके
देनेत्राला
चरेतेत्राला
चरेतेत्राला

[ " ] देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥

देवान्, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः,

परस्परम्, भावयन्तः, श्रेयः, परम्, अवाप्स्यथ ॥११॥

तथा तुमलोग-

अनेन = इस ,यज्ञद्वारा
देवान् = देवताओं की
भावयत = उन्नित करो
(और)
ते = वे
देवाः = देवतालोग
वः = तुमलोगों की
भावयन्तु = उन्नित करें
अवाप्स्यथ = प्राप्त हो बोगे

देवताओंको इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

किना दिये भोग तैर्द्त्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥

किनदा । इष्टान् , भोगान् , हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः,

तैः, दत्तान् , अप्रदाय, एभ्यः, यः, भुङ्क्ते, स्तेनः, एव, सः॥१२॥

तथा-

यज्ञभाविताः = { यज्ञद्वारा | इष्टान् | = प्रिय | भोगान् | = भोगोंको | द्वारः | = देवतालोग | दास्यन्ते | = देगे | तैः | = उनके द्वारा | (विना मांगे ही) | दत्तान् | = दिये हुए भोगोंको

| यः      | = जो पुरुष | ।<br>भुङ <del>्के</del> | = भोगता है |
|---------|------------|-------------------------|------------|
| एभ्यः   | =इनके लिये | सः                      | = वह       |
| अप्रदाय | =िबना दिये | एव                      | = निश्चय . |
| हि      | =ही        | स्तेनः                  | =चोर है    |

यज्ञसे बना हुआ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः ।
अज्ञ खानेवालों
की प्रशंसा और मुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥१३॥
इसके विपरीत यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सर्विकिल्बिषेः,
करनेवालों की भुञ्जते, ते, तु, अघम्, पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणात् ॥१३॥
निन्ता ।

कारण कि-

यज्ञ शिष्टाशिनः = विचे हुए अत्म (श्रारीर-अनको खानेवाले प्राणात् चिष्टे प्राणा

स्वित्तकता अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

बर्णन । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥

अन्नात्, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्, अन्नसम्भवः,

यज्ञात्, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुद्भवः ॥१४॥

भूतानि = संपूर्ण प्राणी | पर्जन्य: = वृष्टि | अन्नात् = अन्नसे | यज्ञात् = यज्ञसे | भवन्ति = होती है | (और) | अन्नसम्भव: = अन्नकी उत्पत्ति | पर्जन्यात् = वृष्टिसे होती है | (और) | कर्मसमुद्धव:= | क्रिमेंसे उत्पन्न होनेवाला है

ए कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

> कर्म, ब्रह्मोद्भवम्, विद्धि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्, तस्मात्, सर्वगतम्, ब्रह्म, नित्यम्, यज्ञे, प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ तथा उस–

 कर्म
 =कर्मको (तं)
 तसात् = इससे

 ब्रह्मोद्भवम् = { वेदसे उत्पन्न हुआ
 सर्वगतम् = सर्वज्यापी

 विद्धि = जान (और)
 ब्रह्म
 परम अक्षर परमात्मा

 ब्रह्म
 =वेद
 नित्यम् = सदा ही

 अक्षर- समुद्भवम्
 (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ है
 प्रतिष्ठितम् = प्रतिष्ठित है

स्थियकके ऐवं प्रवर्तितं चकं नानुवर्तयतीह यः । मनुसार न वर्तने वाहेकी निन्दा। अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥

एवम्, प्रवर्तितम्, चक्रम्, न, अनुवर्तयिति, इह, यः, अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्, पार्थ, सः, जीव<mark>ति ॥१६॥</mark> पार्थ कमोंको नहीं = हे पार्थ करता है ) =जो पुरुष यः =इस लोकमें == वह सः इह इन्द्रियोंके =इस प्रकार एवम् र सुखको इन्द्रियारामः= प्रवर्तितम् =चलाये हुए भोगनेवाला =सृष्टिचक्रके चक्रम =पापआयु अवायुः (अनुसार नहीं न (पुरुष) वर्तता है =न्यर्थ ही (अर्थात् शासा- मोघम् जीवति =जीता है अनुसार

आत्मक्षानंकि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, ।
लिये कर्तन्यका आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥

यः, तु, आत्मरितः, एथ, स्यात्, आत्मतृप्तः, च, मानवः,
आत्मिनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्, न, विद्यते ॥१७॥

आत्मिन = आत्मामें तु = परन्तु = जो यः =ही एव संतुष्टः मानवः = मनुष्य = संतुष्ट आत्मरतिः ={ आत्माहीमें प्रीतिवाला =होने स्यात = उसके लिये एव तस्य =और कार्यम् = कोई कर्तन्य च = आत्माहीमें तृप्त आत्मतृप्तः = नहीं न विद्यते =है च =तथा

कर्म करने और नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न करनेमं जानी नाकृतेनेह कश्चन ।
न करनेमं जानी नाकृतेनेह कश्चन ।
की निःखार्थता न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्र्थव्यपाश्रयः ॥१८॥
का कथन ।
न, एव, तस्य, कृतेन, अर्थः, न, अकृतेन, इह, कश्चन,
न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, कश्चित्, अर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥
क्योंकि-

हह = इस संसारमें
तस्य = उस (पुरुष)का
कृतेन = किये जानेसे
एव = भी (कोई)
अर्थः = प्रयोजन
न = नहीं है (और)
अकृतेन = निक्ये जानेसे
(भी)
कश्यन = कोई

(प्रयोजन
च = नहीं है

तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं।

मनासक्तमावसे तस्माद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर । कर्तव्यकमं करने के लिये आक्षा और उससे तस्मात्, असक्तः, सततम्, कार्यम्, कर्म, समाचर, भगवन्याप्ति । असक्तः, हि, आचरन्, कर्म, परम्, आप्तोति, पूरुषः ॥१९॥

तसात् = इससे ( तूं ) कमें = कर्मका

असक्तः = अनासक्त हुआ

सतत्म् = निरन्तर

कार्यम् = कर्तव्य हि = क्योंकि

```
      असक्तः
      = अनासक
      आचरन् = करता हुआ

      प्रथः
      = पुरुष
      परम् = प्रमात्माको

      कर्म
      = कर्म
      आप्नोति = प्राप्त होता है
```

जनकादिके कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। इष्टान्तसे कर्म लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्कर्तुमहिसि ॥२०॥ कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम्, आस्थिताः, जनकादयः, प्रेरणा । लोकसंग्रहम्, एव, अपि, संपर्यन्, कर्तुम्, अर्हसि ॥२०॥

> इस प्रकार-जनकाद्यः = { जनकादि | हि = इसिल्ये (तथा) | लोकसंग्रहम् = लोकसंग्रहको (आसिक्तरहित)
> संपञ्चन = देखता हुआ
> स्मिन्न = कर्मद्वारा
> एव = ही
> संसिद्धिम् = परमिसिद्धिको
> आस्थिताः = प्राप्त हुए हैं
> अर्हसि = योग्य है

अष्ठ पुरुषके यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । भाचरण प्रमाण-स्वरूप माने स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ जानेका कथन। यत्, यत्, आचर्रात, श्रेष्टः, तत्, तत्, एव, इतरः, जनः, सः, यत्, प्रमाणम्, कुरुते, छोकः, तत्, अनुवर्तते ॥२१॥

क्योंकि-

 श्रेष्ठ:
 = श्रेष्ठ पुरुष
 आचरित = आचरण करता है

 यत्
 = जो
 इतरः
 = अन्य

 यत्
 = जो
 जनः
 = पुरुष (भी)

 तत् = उस तत् = उसके एव = ही (अनुसार बर्तते हैं) सः = बह पुरुष यत् = जो कुछ

भगवान्क लिये न मे पार्थास्ति कर्त्वयं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
कोई कर्तव्य न नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥
संग्रहार्थं कर्मन, मे, पार्थ, अस्ति, कर्तव्यम्, त्रिषु, लोकेषु, किंचन,
करनेकी अव-न, अनवासम्, अवासव्यम्, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥
व्यक्ता का
इसलिये-

पार्थ = हे अर्जुन (यद्यपि) (किंचित् भी) = मुझे त्रिपु =तीनों लोकेषु = लोकोंमें = अप्राप्त किंचन = कुछ भी = नहीं है कर्तव्यम् = कर्तव्य (तो भी मैं) कर्मणि = नहीं न अस्ति = हैं =तथा = वर्तता हूं

यहां कियामें एकवचन है, परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक होनेसे
 भाषामें बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है।

<sup>]</sup> यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ यदि, हि, अहम्, न, वर्तेयम्, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः, मम, वर्स, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३॥ हि पार्थ = क्योंकि ≕हे अर्जुन यदि = यदि सर्वशः = सब प्रकारसे अहम् = मैं मनुष्याः = मनुष्य अतन्द्रितः = सावधान हुआ मम जातु = कदाचित् वर्म = बर्तावके कर्मणि = कर्ममें अनुवर्तन्ते= अनुवर्तन्ते= अर्थात् बर्तने छग जायं न = न = वर् (तो)

[ " ] उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेद्हम्।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यासिमाः प्रजाः ॥२४॥ उत्सीदेयुः, इमे, छोकाः, न, कुर्याम्, कर्म, चेत्, अहम्, संकरस्य, च, कर्ता, स्याम्, उपहन्याम्, इमाः, प्रजाः ॥२४॥ तथा-

चेत् = यदि इमे = यह सब अहम् = मैं लोकाः = लोक कर्म = कर्म उत्सीदेयुः = भ्रष्ट हो जायं न = न = और (मैं) कुर्याम् = कर्लं (तो) संकरस्य = वर्णसंकरका

म॰ गी॰ ७---

कर्ता = करनेवाला प्रजाः = प्रजाको उपहन्याम् = हिनन करूं अर्थात् मारने-वाला बन् स्याम् = होऊं ( तथा ) = इस सारी इमाः

केतसंबद्धारं सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । अनासक्तमावसे कर्म करनेके कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीषुर्लोकसंग्रहम् ॥२५॥ छिये प्रेरणा। सक्ताः, कर्मणि, अविद्वांसः, यथा, कुर्वन्ति, भारत, कुर्यात्, विद्वान्, तथा, असक्तः, चिकीर्षुः, लोकसंग्रहम् ॥२५॥

> = हे भारत भारत कर्भण = कर्ममें सक्ताः = आसक्त हुए अविद्वांसः = अज्ञानीजन यथा = जैसे पथा = जस कुर्वन्ति = कर्म करते हैं तथा = वैसे ही कुर्यात् = कर्म करे

इसलिये-असक्तः = अनासक्त हुआ विद्वान् = विद्वान् (भी) लोक-संग्रहम् } = लोकशिक्षाको

क्षामी पुरुषोंकी न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । नुद्धिमे जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥२६॥ निषेध । न, बुद्धिभेदम्, जनयेत्, अज्ञानाम्, कर्मसङ्गिनाम्, जोषयेत्, सर्वेकर्माणि, विद्वान्, युक्तः, समाचरन् ॥२६॥

> विद्वान = ज्ञानी पुरुष अज्ञानाम् = अज्ञानियोंकी

```
न जनयत् = उत्पन्न न करे

(किन्तु खयम्)

प्रमान्माके

खरूपमें स्थित

हुआ (और)
            सर्वकर्माणि=सब कर्मोको जोषयेत = करावे
  मुद्र पुरुषका प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः ।
            अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥२७॥
कक्षण ।
            प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणैः, कर्माणि, सर्वशः,
            अहंकारविम्ढात्मा, कर्ता, अहम्, इति, मन्यते ॥२०॥
                             और हे अर्जुन ! वास्तवमें-
           सर्वेश: = संपूर्ण

कर्माण = कर्म

प्रकृते: = प्रकृतिके

गुणै: = गुणोंद्वारा

कियमाणानि=िक्ये हुए हैं

(तो भी)
            सर्वशः = संपूर्ण
                           (तो भी) मन्यते = मान लेता है
<sup>तत्त्वकेचा पुरुषका</sup> तत्त्वित्रतु महा<mark>बाहो गुणकर्मविभागयोः ।</mark>
कक्षण ।
            गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥
            तत्त्ववित्, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयो:,
            गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सज्जते ॥२८॥
                   =परन्तु | महाबाहो = हे महात्राहो
            तु
```

गुणकर्म-विभागयोः =  $\begin{cases} 1 \text{ुणविभाग} \\ \text{और कर्म-} \\ \text{विभागके*} \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{और कर्म-} \\ \text{विभागके*} \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{तत्त्वको } \\ \text{जाननेवाला} \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{तत्त्वको } \\ \text{जाननेवाला} \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{जान } \\ \text{जान } \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{स्वा } \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{स्वा } \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{स्वा } \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{स्वा } \end{cases}$  =  $\begin{cases} 3 \text{ स्वा } \\ \text{स्वा } \end{cases}$ 

षशनियोंको प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । कर्मोसे चलाय-मान करनेका तानकृत्स्रविदो मन्दानकृत्स्रविद्य विचालयेत् ॥२६॥ निषेष । प्रकृतेः, गुणसंमूढाः, सज्जन्ते, गुणकर्मसु, तान्, अकृतस्रविदः, मन्दान्, कृत्स्रवित्, न, विचालयेत् ॥२९॥

प्रकृते: =प्रकृतिके

गुणपुणांसे मोहित
संमूढा: = { गुणोंसे मोहित
संमूढा: = { हुए पुरुष
गुणक मेसु = गुण और कमोंमें
सज्जनते = आसक्त होते हैं
तान् = उन
अकृत्स्तअच्छी प्रकार न
विद: = { अच्छी प्रकार न
समझनेवाले

<sup>\*</sup> त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमेन्द्रियां और शब्दादि पांच विषय इन सबके ममुदायका नाम गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम कर्मविभाग' है।

<sup>†</sup> उपरोक्त गुणविभाग' और 'कर्मविभाग' से आत्माको पृथक् अर्थात् निर्लेष जानना ही इनका तस्व जानना है।

संपूर्ण कर्म मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

मगवान्में अर्पण निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ॥३०॥
करके युद्ध करने
मिय, सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा,
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युष्यस्व, विगतज्वरः ॥३०॥
इसिलिये हे अर्जुन ! त्—

अध्यातम-  $= \begin{cases} ध्याननिष्ठ \\ चित्तसे \\ सर्वाणि = संपूर्ण \\ कर्माणि = कर्मोको \\ मिय = मुझमें \\ संन्यस्य = समर्पण करके$ निराज्ञीः = आज्ञा<math>tहित  $\end{cases}$  (और)  $= \frac{1}{10}$  (और)

भगवत्सिद्धान्त ये मे मतिमदं नित्यम्बुतिष्ठन्ति मानवाः।

के अनुकूल श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।३१।

कोनेसे मुक्ति।

ये, मे, मतम्, इटम्, नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कर्ममिः ॥३१॥ और हे अर्जन-

कर्मभि: = संपूर्ण कर्मोंसे । मुच्यन्ते = छूट जाते हैं मानविसद्धाना ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। के अनुक्ष न सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्ध नष्टानचेतसः ॥३२॥ भवि । ये, तु, एतत्, अभ्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्, सर्वज्ञानविम्ढान्, तान्, विद्धि, नष्टान्, अचेतसः ॥३२॥

> = और तान् सर्वज्ञान-चिम्ढान् संपूर्ण ज्ञानोंमें मोहित चित्रवाटोंको अभ्यस्यन्तः = दोषदृष्टित्राले अचेतसः = मूर्खलोग एतत् = इस (तूं) **नष्टान्** = { कल्याणसे भष्ट हुए (ही) मतम् = मतके न अनुसार प्रिक्ष अनुतिष्ठन्ति नहीं बर्तते हैं विद्धि = जान

> > क्योंकि-

बामाविक कर्मी- सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । <sup>वेधमें</sup> प्रकृतिं यान्ति भ्तानि निग्रहः किं करिष्यति । ३३। प्रकृति सदराम्, चेष्टते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्, अपि, मबलवा । प्रकृतिम्, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्, करिष्यति ॥३३॥

> भृतानि =सभी प्राणी प्रकृतिम् = प्रकृतिको यान्ति = प्राप्त होते हैं

अर्थात् अपने स्वभावसे परवश हुए कर्म करते हैं

**ज्ञानवान्**=ज्ञानवान्

अपि = भी (फिर इसमें किसीका) खस्याः = अपनी प्रकृतेः = प्रकृतिके सदश्म = अनुमार चेष्टते = चेष्टा करता है किर्प्यति= करेगा

रागद्देषके बश्<sup>मं</sup> इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो । रोनेका निषेष । तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥३४॥ इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्देषो, व्यवस्थितौ, तयोः, न, वशम्, आगच्छेत्, तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनौ ॥३४॥

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि-

इन्द्रियस्य = इन्द्रिय वशम् = वशमें = **न**हीं इन्द्रियस्य = इन्द्रियके न आगच्छेत् =होवे अर्थे = अर्थमें हि = क्योंकि अर्थात् सभी अस्य तौ = इसके इन्द्रियोंके = वे दोनों (ही) भोगोंमें कल्याण-व्यवस्थितौ = स्थित ( जो ) मार्गमें विध्न करनेवाले =राग और द्वेष हैं रागद्वेषौ = उन दोनोंके तयोः महान् शत्रु हैं

स्वधर्म-पालनसे श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
कल्याण और
परधर्मी स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी भयावहः ॥३५॥
श्रेयान्, स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात्, स्वनुष्ठितात्,
स्वधर्मे निधनम्, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥३५॥

इसिळिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ स्वधर्मका आचरण करे, क्योंकि—

स्वनुष्ठितात् = अन्धी प्रकार | श्रेयान् = अति उत्तम है स्वधर्मे = अपने धर्ममें | निधनम् = मग्ना (भी) | श्रेयाः = कल्याणकारक है (और) | भी (अपि) = भी (परधर्माः = दूसरेका धर्म स्वधर्मः = अपना धर्म | भयावहः = भयको देनेवाला है

अर्जुन उवाच

बलात्कारसे अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

बाप करानेमें

कौन हेतु है इस अनिच्छन्निप वार्ष्णिय बलादिव नियोजितः ॥३६॥

बिषयमें अर्जुनका प्रथा ।

अनिच्छन् , अपि, वार्षीय, बलात् , इव, नियोजितः ॥३६॥

इसपर अर्जुनने पूछा कि-

वार्ष्णेय = हे कृष्ण अनिच्छन् = न चाहता हुआ =फिर अथ अपि अयम् = यह केन = किससे पूरुष: = पुरुष प्रयुक्तः = प्रेरा हुआ = बलात्कारसे बलात नियोजितः = लगाये इएके पापम =पापका = सदश चरति = आचरण करता है इव

#### श्रीभगवानुवाच

बलात्कारसे काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
पाप कराने में
कामरूप हेतुका
महारानो महापाप्मा विन्द्रचेनिमह वैरिणम् ॥३७॥
कथन । कामः, एषः, क्रोचः, एषः, रजोगुणसमुद्भवः,
महारानः, महापाप्मा, विद्वि, एनम्, इह, वैरिणम् ॥३७॥
इस प्रकार अर्जुनके प्छतेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुत—

रजोगुण- { रजोगुणसे समुद्भवः | रजोगुणसे समुद्भवः | रजोगुणसे | उत्पन्न हुआ एषः = यह | च्यह | च्यह | च्यह | हि | च्यह (ही ) | महायादाः = विषयमें | च्यह (ही ) | महा अशन | अर्थात् अग्निके सहश भोगोंसे | चतुमहोनेवाला विद्वि = जान

कामरूप वैरीसे धूमेनात्रियते वहिर्यथादशों मलेन च। इान ढका हुआ है इस विषयका यथोल्बेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥ इष्टान्तों सहित धूमेन, आत्रियते, बह्दिः, यथा, आदर्शः, मलेन, च, कथन ।

यथा, उल्बेन, आवृतः, गर्भः, तथा, तेन, इदम्, आवृतम् ॥३८॥

 यथा
 = जैसे

 धूमेन
 = धूएँसे

 चह्नि:
 = आग्न

 च
 = और

 मलेन
 = मळसे

 आदर्श:
 = दर्पण

 आत्रियते
 = ढका जाता है

 ( तथा )
 ( तथा )

```
यथा = जंसे
                                       तथा = वैसे ही
           उल्वेन = जेरसे
                                       तेन = उस कामके द्वारा
           गर्भः =गर्भ
           गर्भः = गर्भ
आवृतः = दका हुआ है | इद्म् = यह ( ज्ञान )
आवृतम् = दका हुआ है
 [ , ] आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
           कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥
           आवृतम्, ज्ञानम्, एतेन, ज्ञानिन:, नित्यवैरिणा,
           कामरूपेण, कौन्तेय, दृष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥
          च = और कामरूपेण = कामरूप

कौन्तेय = हे अर्जुन

एतेन = इस

अनलेन = अग्नि (सदश)

दुष्पूरेण = न पूर्ण होनेबाले आवृतम् = ढका हुआ है
  कामके वास- इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
सानीका कथन। एते विभोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४०॥
```

इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिप्रानम्, उच्यतेः एतै:, विमोहयति, एष:, ज्ञानम्, अवित्य, देहिनम् ॥४०॥

हिन्द्रयाणि = इन्द्रियां मनः = मन (और) बुद्धिः = बुद्धि (और) अधिष्ठानम् = बासस्थान उच्यते = कहे जाते हैं (और) एषः = यह (काम)

```
एतै: = इन (मन, बुद्धि आवृत्य = आच्छादित करके (इस) देहिनम् = जीवात्माको दिन्द्रयो । देहिनम् = जीवात्माको विमोहयति = भोहित करता है विमोहयति = करता है विमोहयति विपम्य भरतर्षभ । करके काम को पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानिविज्ञाननारानम् ॥४१॥
```

तस्मात्, त्वम्, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्षभ, पाप्मानम्, प्रजहि, हि, एनम्, ज्ञानविज्ञाननारानम् ॥४१॥

तसात् = इसिल्ये

भरतर्षभ = हे अर्जुन

त्वम् = त्ं

आदौ = पहिले

इन्द्रियाणि = इन्द्रियोंको

नियम्य = वशमें करके

हन्द्रियाणि प्रमण्यान्यिन्तियोग्य

इन्द्रिय, मन इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । भौर बुद्धिसे भी भारमाकी अति: मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥

भेष्ठताका कथन। इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्, मनः, मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्धेः, परतः, तु, सः ॥४२॥

और यदि तुं समझे कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप बैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूछ है; क्योंकि हुस शरीरसे तो-

इन्द्रियाणि = इन्द्रियोंको पराणि = { परे (श्रेष्ठ बळवान् )

| आहु:          | =कहते हैं      | परा       | = q <del>2</del> |
|---------------|----------------|-----------|------------------|
| -113.         |                |           |                  |
|               | ( और )         | बुद्धिः 👚 | ं=बुद्धि है      |
| इन्द्रियेभ्यः | = इन्द्रियोंसे | तु        | = और             |
| परम्          | <u>=</u> परे   | यः        | = जो             |
| मनः           | = मन है        | बुद्धेः   | =बुद्धिसे (भी)   |
| तु            | =और            | परतः      | =अत्यन्त परे है  |
| मनसः          | = मनसे         | सः        | = बह (आत्मा) है  |

बुद्धित पर एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । भारमको जान-कर और मनको जिहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३॥ वश्मं करके एवम्, बुद्धेः, परम्, बुद्ध्वा, संस्तम्य, आत्मानम्, आत्मना, कामको मारने- जिहि, शत्रुम्, महाबाहो, कामरूपम्, दुरासदम् ॥ ४३॥ की बाहा ।

प्वम् = इस प्रकार बुद्धेः = बुद्धिसे परम् = परे अर्थात् सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान् और श्रेष्ठ अपने आत्माको बुद्ध्वा = जानकर (और) आत्मना = बुद्धिके द्वारा

> ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अथ चतुर्योऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से १८ तक सगुण भगवान्का प्रभाव और निष्काम कर्मयोगका विषय, (१९-२३) योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा, (२४-३२) फल्सहित पृथक् पृथक् यशोंका कथन, (३३-४२) शानकी महिमा।

### श्रीभगवानुवाच

बोगकी परम्परा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । और बहुत काल-से उसके लोग हो विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत् ॥ १ ॥ जानेका कथन। इमम्, विवस्वते, योगम्, प्रोक्तवान्, अहम्, अव्ययम्, विवस्तान्, मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्याकवे, अन्नवीत् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन—

अहम् = मैने (अपने पुत्र)

इमम् = इस
अव्ययम् = अविनाशी
योगम् = योगको
(कल्पके आदिमें)

िवस्वते = सूर्यके प्रति
प्रोक्तवान् = कहा था (और)
विवस्वान् = सूर्यने

(अपने पुत्र)
मनुः = मनुने
(अपने पुत्र)
इस्वाकवे = राजा इक्ष्वाकुके
प्रति
अत्रवीत् = कहा

[ " ] एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ एवम्, परम्पराप्राप्तम्, इमम्, राजर्षयः, विदुः, सः, कालेन, इह्, महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥ २ ॥

|           |                                                |       | The second secon |
|-----------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवम्      | = इस प्रकार                                    | सः    | = वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| परम्परा-  | $= \begin{cases} q \\ q \\ g \\ q \end{cases}$ | योगः  | = योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्राप्तम् |                                                | महता  | ==बहुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इमम्      | = इस (योग) को                                  | कालेन | = काल्से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| राजर्षयः  | =राजर्षियौंने                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विदुः     | =जाना                                          | इह    | ={ इस ( पृथिवी )<br>  लोकमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •         | (परन्तु)                                       |       | _ ( छोप ( प्रायः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परंतप     | =हे अर्जुन                                     | नष्टः | ={ छोप (प्रायः )<br>हो गया था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

अरातन मेगकी स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

> सः, एव, अयम्, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः, भक्तः, असि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्, हि, एतत्, उत्तमम् ॥ ३ ॥

|           | -              |         |                  |
|-----------|----------------|---------|------------------|
| सः        | <b>=</b> वह    | भक्तः   | = भक्त           |
| एव        | =ही            | च       | = और             |
| अयम्      | = यह्          | सखा     | =प्रिय सखा       |
| पुरातनः   | = पुरातन       | असि     | = है             |
| योगः      | = योग          | इति     | = इसलिये ( तथा ) |
| अद्य      | = अव           | एतत्    | =यह (योग)        |
| 4 4 4     | - = मैंने      | उत्तमम् | =बहुत उत्तम      |
| त्        | = तेरे छिये    | `       | ( और )           |
| प्रांक्तः | =वर्णन किया है |         | रिहस्य अर्थात्   |
| हि<br>मे  | =क्योंकि (तूं) | रहस्यम् | ={अति मर्मका     |
| मे        | = मेरा         |         | विषय है          |

#### अर्जुन उवाच 🔧

श्रीकृष्ण भगवान् अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
का जन्म आधुकि मानकर कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥
अर्जुनका प्रश्न अपरम्, भवतः, जन्म, परम्, जन्म, विवस्वतः,
करना । कथम्, एतत्, विजानीयाम्, त्वम्, आदौ, प्रोक्तवान्, इति ॥ ४ ॥
इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सनकर

भर्जनने पूछा, हे भगवन्— भवतः = आपका
जन्म = जन्म (तो)
अधुनिक
अपरम् = अर्थात् अब
हुआ है (और)
विवस्ततः = सूर्यका
जन्म = जन्म
परम् = बहुत पुराना है
(इसिलिये)
प्राप्तत् = इस योगको
(कल्पके)
आदौ = आदिमें
त्वम् = आपने
प्रोक्तवान् = कहा था
इति = यह (मैं)
कथम् = कैसे
विजानीयाम् = जानूं

श्रीमगवान्- बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । बारा अपने और तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ अर्जुनके बहुत तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ जन्म व्यतीत बहूनि, में, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अर्जुन, होनेका कथन। तानि, अहम्, वेद, सर्वाणि, न, त्वम्, वेत्थ, परंतप ॥ ५॥ इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोछे—

| बहूनि     | = बहुतसे     | सर्वाणि | = सबको          |
|-----------|--------------|---------|-----------------|
| जन्मानि   | = जन्म       | त्वम    | = तू <u>ं</u>   |
| व्यतीतानि | =हो चुके हैं | न       | = नहीं          |
|           | (परन्तु)     | वेत्थ   | = जानता है (और) |
| परंतप     | = हे परंतप   | अहम्    | = मैं           |
| तानि      | = उन         | वेद     | = जानता हूं     |
|           |              | 1.14    | — जागता हू      |

श्रीभगवान्के अजोऽपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। जन्मकी अलौ-किकता। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥ ६॥

अजः, अपि, सन्, अञ्ययात्मा, भूतानाम्, ईश्वरः, अपि, सन्, प्रकृतिम्, खाम्, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया ॥ ६ ॥ तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सददा नहीं है—

श्रीमगवान्के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अवतार हेनेके अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

यदा, यदा, हि, धर्मस्य, ग्टानिः, भवति, भारत, अभ्युत्यानम्, अधर्मस्य, तदा, आत्मानम्, सृजामि, अहम् ॥ ७॥

| ٠                     |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
|                       |
| र्गत्                 |
| र्गा <b>त्</b><br>हूं |
|                       |

श्रीमगवान्के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । अवतार हेनेके परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । कारणका कथना धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥

> परित्राणाय, साधूनाम्, विनाशाय, च, दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि, युगे, युगे॥८॥ क्योंकि-

श्रामगबान्के जन्म कर्म च मे दिञ्यमें यो वेत्ति तत्त्वतः ।
जन्म कर्मोंको
दिच्य जाननेका त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ६ ॥
फल । जन्म, कर्म, च, मे, दिञ्यम, एवम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः,
त्यक्त्वा, देहम्, पुनः, जन्म, न, एति, माम्, एति,सः, अर्जुन॥९॥

| इसिलये—  |                               |           |                   |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| अर्जुन   | = हे अर्जुन                   | सः        | = वह              |
| मे       | = मेरा ( वह )                 | देहम्     | =शरीरको           |
| जन्म     | = जन्म                        | त्यक्त्वा | = त्यागकर         |
| च        | =और                           | पुनः      | =िफर              |
| कर्म     | =कर्म                         | जन्म      | = जन्मको          |
| 6        | _ ∫ दिञ्य अर्थात्             | न         | = नहीं            |
| दिच्यम्  | ={ दिन्य अर्थात्<br>अलौकिक है | एति       | = प्राप्त होता है |
| एवम्     | = इस प्रकार                   |           | (किन्तु)          |
| य:       | = जो पुरुष                    | माम्      | = मुझे            |
| तत्त्वतः | = तत्त्वसे*                   |           | (                 |
| वेत्ति   | =जानता है                     | एति       | =प्राप्त होता है  |

श्रीमगवानको वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। ऋष दुर पुरुषो-के च्या वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥१०॥

> बीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्, उपाश्रिताः, बहुवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्, आगताः ॥१०॥

<sup>\*</sup> सर्वशित्तमान् सिच्दानन्द्धन परमातमा अज, अविनाशी और सर्व-भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्मको स्थापन करने और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सग्रणरूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिये परमेश्वरके समान सुहृद् प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसत्तिरहित संसारमें बर्तना है वही उनको तत्वसे जानता है।

```
भौर हे अर्जुन ! पहिले भी—
वीतराग-
वीतराग-
भयकोधाः = राग भय और उपाश्रिताः = शरण हुए
कोधसे रहित वहवः = बहुतसे पुरुष
जनन्यभावसे
मन्मयाः = मेरेमें स्थिति-
वाले
माम् = मेरे
आगताः = प्राप्त हो चुके हैं
```

श्रीभगवान्को ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
भजने वाले
पुरुषोके अनुकृत मम वर्त्भानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वद्यः ॥११॥
भगवान्के वर्ताव ये, यथा, माम्, प्रपद्यन्ते, तान्, तथा, एव, भजामि अहम्,
का कथन । मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥११॥

क्योंकि-पार्थ = हे अर्जुन ये = जो |भजामि = भजता हूं (इस रहस्यको = मेरेको माम् जानकर ही) = जैसे यथा मनुष्याः ={ बुद्धिमान् मनुष्यगण प्रपद्यन्ते = भजते हैं अहम् = मैं (भी) सर्वशः =सब प्रकारसे = उनको = मेरे तान् मम = वैसे वरम = मार्गके तथा अनुवर्तन्ते = अनुसार बर्तते हैं = ही एव

सकामीपुरुषी-काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
को देवताओं के
पूजनसे शीव क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवित कर्मजा ॥१२॥
फङ प्राप्तिका काङ्क्षन्तः, कर्मणाम्, सिद्धिम्, यजन्ते, इह, देवताः,
कमन । क्षिप्रम्, हि, मानुषे, लोके, सिद्धिः, भवित, कर्मजा ॥१२॥

## और जो मेरेको तस्वसे नहीं जानते हैं वे पुरुष-

| इह                   | <b>=</b> इस                |                       | (और उनके)                                                                             |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| मानुषे 🦠<br>लोके     | = मनुष्य<br>= टोकमें       | कर्मजा                | $= \begin{cases} $ कमेंसि उत्पन्न $= \begin{cases}                                  $ |
| कर्मणाम्<br>सिद्धिम् | ं=कर्मोंके<br>=फलको        | सिद्धिः               | =सिद्धि (भी)                                                                          |
| काङ्धन्तः            | =चाहते हुए                 | क्षिप्रम्<br>हि       | = शीघ<br>= ही                                                                         |
| देवताः<br>यजन्ते     | = देवताओंको<br>= पूजते हैं | <sup>1ह</sup><br>भवति | =होती है                                                                              |

परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसिक्टिये तूं मेरेको ही सब प्रकारसे भज।

वारों वर्णोंकी चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः ।
रचना करनेम भगवान् के तस्य कर्तारमि मां विद्धचकर्तारमव्ययम् ॥१३॥ अकर्तापन का चातुर्वर्ण्यम्, मया, सृष्टम्, गुणकर्मविभागदाः, कथन ।
तस्य, कर्तारम्, अपि, माम्, विद्धि, अकर्तारम्, अन्ययम् ॥१३॥

#### तथा हे अर्जुन-

श्रीभगवानके न मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

कर्मोंकी दिन्यता
और उनके इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥

जाननेका फल। न, माम्, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा,

इति, माम्, यः, अभिजानाति, कर्मभिः, न, सः, बध्यते ॥१४॥

कर्मफले = कमंकि फलमें | इति = इस प्रकार

में = मेरी

एएहा = स्पृहा

न = नहीं है

(इमिलिये)

माम् = मेरेको

कर्माणि = कर्म

कर्मभिः = कर्मोंसे

न | लिपायमान | नहीं करते | क्रियते = बंधता है

पूर्वज मुमुश्च एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुश्चिमिः ।

पुरुषंक्षि भाति

निष्काम कर्म कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥

करनेके लिये एवम्, ज्ञात्वा, कृतम्, कर्म, पूर्वैः, अपि, मुमुश्चिमिः,

जाङा । कुरु, कर्म, एव, तस्मात्, त्वम्, पूर्वैः, पूर्वतरम्, कृतम् ॥१५॥

पूर्वे: =पहिले होनेवाले | ज्ञात्वा = जानकर (ही)

पुमुक्षुभि:= { मुमुक्षु पुरुषों- कर्म = कर्म | कृतम् = किया गया है | तसात् = इससे | एवम् = इस प्रकार | त्वम् = तूं (भी)

```
पूर्वे: = पूर्वजोंद्वारा | कर्म = कर्मको | पूर्वतरम् | = सदासे किये हुए | कुरु = कर
```

कर्म और अकर्म किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । के तत्त्वसे तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१६॥

किम्, कर्म, किम्, अकर्म, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, तत्, ते, कर्म, प्रवस्थामि, यत्, ज्ञाला, मोक्यसे, अशुभात् ॥१६॥

कर्म = कर्म | तत् = वह | कर्म अर्थात् कर्म = अर्कम | कर्म = क्रिम् अर्थात् कर्मोका तत्त्व | कर्म अर्थात् कर्मोका तत्त्व | कर्म = क्रिम् अर्थात् कर्मोका तत्त्व | ते = तेरे छिये | प्रवश्यामि = क्रिम् प्रवश्यामि = क्रिम प

कर्म, बिकर्म और कर्मणो हापि बोस्टव्यं बोस्टव्यं च विकर्मणः ।
किन्ने अकर्मणश्च बोस्टव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥
किन्ने प्रेरणा । कर्मणः, हि, अपि, बोद्धव्यम्, बोद्धव्यम्, च, विकर्मगः,
अकर्मणः, च, बोद्धव्यम्, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥
कर्मणः =कर्मका खरूप । अपि =भी

```
बोद्धन्यम् = जानना चाहिये

च = और

अकर्मणः = {अकर्मका

खरूप(भी)

बोद्धन्यम् = जानना चाहिये

हि = क्योंकि

कर्मणः = कर्मकी

गतिः = गिति

गहना = गहन है
```

कर्ममें अकर्म कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । और अकर्म में स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सकर्मकृत् ॥१८॥ कर्मको तस्वसे जाननेका फल। कर्मणि, अकर्म, यः, पश्येत्, अकर्मणि, च, कर्म, यः,

सः, बुद्धिमान्, मनुष्येषु, सः, युक्तः, कुत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

यः = जो पुरुष

कर्मणि = कर्ममें अर्थात्
अहं ताररहित की
हुई संपूर्ण चेष्टाओंमें
अकर्म अर्थात्
अकर्म = वास्तवमें उनका
न होनापना
परुयत् = देखे
च = और
यः = जो पुरुष
अकर्मणि = अहं संपूर्ण
क्रियाओंके त्यागमें
विक्रयाओंके त्यागमें

कामना और यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। संबल्प रहित कारण वाले ज्ञानामिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१६॥ श्वानीकी प्रशंसा । यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकलपवर्जिताः, <mark>ज्ञानाग्निदम्धकर्माणम्, तम्, आहुः, पण्डितम्, बुधाः ॥१९॥</mark> और हे अर्जुन—

 यस्य
 = जिसके

 सर्वे
 = संपूर्ण

 समारम्भाः
 = कार्य

 कामना और
 क्रमाणम्

 वर्षिताः
 (क्रमां श्रीर क्रमाणम्

 च्हित हैं (ऐसे)
 च्छाः

 तम्
 = उस

| अतिक्षा अतिक्षित्र क्षित्र अतिक्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र अतिक्षित्र क्षित्र क्

क्लासिकको त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं ।नत्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥ त्नागकर: अरनेवाले त्यक्त्वा, कर्मफलासङ्गम्, नित्यतृप्तः, निराश्रयः, त्रशंसा । कर्मणि, अभिप्रवृत्तः, अपि, न, एव, किंचित्, करोति, सः ॥२०॥

और जो पुरुष-

निराश्रयः=  $\begin{cases} \text{सांसारिक} \\ \text{आश्रथसे रिहत} \\ \text{सदा परमानन्द} \\ \text{एरमाल्मामें} \\ \text{तृप्त है} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \text{कमें} \hat{\mathbf{a}} \\ \text{कम} - \\ \mathbf{a} \\ \text{परमाल्मामें} \\ \text{तृप्त है} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \mathbf{a} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{a} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{$ 

```
अभिप्रवृत्तः = { अच्छी प्रकार | एव = भी | अपि = भी | न = नहीं | करोति = करता है
```

केवल शरीर-निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः।

सम्बन्धा कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥ क्रिको पाप न निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तस्वप्रस्महः, लगनका क्रियन । शारीरम्, केवलम्, कर्म, कुर्वन्, न, आप्नोति, किल्बिषम् ॥२१॥ और—

जात िया है | केवलम् = केवल जारासम्बन्धी जार

निष्कामकर्मयोग यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

के साधक का समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥
कमौसे न वंधने- यदच्छालाभसंतुष्टः, द्वन्द्वातीतः, विमत्सरः,
वा कथन । समः, सिद्धौ, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥२२॥

```
| अपने आप जो | सिद्धौ = सिद्धि | च = और | असिद्धौ = असिद्धिमें | संतुष्टः | संतुष्टरहनेवाला ( और ) | हिपंशोकादि | दृन्द्वांसे अतीत हुआ (तथा) | किस्तरा अर्था | च = नहीं | निवध्यते = बंधता है |
```

वहार्थं कर्म गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

करनेवाले ज्ञानीके संपूर्णं कर्म
वह होनेवा गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः,

कथन । यज्ञाय, आचरतः, कर्म, समप्रम्, प्रविलीयते ॥२३॥

क्योंकि—

गतसङ्गस्य = { आसित से रिहत | आचरण | श्री चरतः | श्री चरते हुए करते हुए मुक्तस्य | समग्रम् = संपूर्ण | कर्म = कर्म | प्रवित्रीयते = नष्ट हो जाते हैं

मह्मयक्का ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवर्बह्मामी ब्रह्मणा हुतम् । <sup>क्षन</sup> । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ ब्रह्म, अर्पणम्, ब्रह्म, हिनः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणा, हुतम्, ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्, ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषों मेंसे कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि—

अर्पणम् = { अर्पण अर्थात् | सुवादिक (भी) | महावस यह स्वादिक (भी) | महावस है (और) | हिव अर्थात् | समाधिना | समाधिना | समाधिस्थ हुए | तेन | = उस पुरुषद्वारा | (जो ) | महावस्थ हि सी ) | महावस्थ हि सी | महावस्थ है सी | महावस्

<sup>देवयक और</sup> देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । <sup>कानयक् का</sup> व्यक्ताग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥२५॥

दैवम्, एव, अपरे, यज्ञम्, योगिनः, पर्युपासते, ब्रह्माग्नी, अपरे, यज्ञम्, यज्ञेन, एव, उपजुह्नति ॥२५॥

और--

( और )

अपरे = दूसरे (ज्ञानीजन )

ब्रह्मायौ = { परब्रह्म परमात्मा- | स्क्रप अग्निमें | उपजुह्व ति = हवन \* करते हैं

इन्द्रियसंयम् श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्नति । रूप यक्ष और निषयहवनरूप राज्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥२६॥ वक्षको कथन । श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुह्नति, श्रान्दादीन्, निपयान्, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥२६॥ और—

> अन्ये = अन्य योगीजन ={ और दूसरे योगीछोग श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिक शब्दादीन् = शब्दादिक इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियोंको विषयान् = विषयोंको सियम अर्थात इन्द्रि- $=\begin{cases} इन्द्रियरूप \\ अग्निमें$ ={खाधीनतारूप संयमाग्निषु याग्निषु अग्निमें हिवन करते हैं ंहवन करते हैं अर्थात् रागद्वेष-अर्थात् रहित इन्द्रियों-इन्द्रियोंको विषयोंसे रोक-जुह्वति = द्वारा विषयोंको ग्रहण करते हुए कर अपने वशमें भी भस्मरूप कर छेते हैं करते हैं

प्रमुख परमात्मामं शानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रह्मरूप
 अग्निम यशके द्वारा यशको हवन करना है।

अन्तःकरण- सर्वोणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

संयमरूप यह ।

आत्मसंयमयोगामो जुह्वित ज्ञानदीपिते ॥२७॥

सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे,

आत्मसंयमयोगामो, जुह्वित, ज्ञानदीपिते ॥२७॥

और--

हन्ययज्ञ, तपयज्ञ, द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

योगयज्ञ और स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥

शानयज्ञका कथन द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, अपरे,
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः, च, यतयः, संशितव्रताः ॥ २८॥

और-

 <sup>#</sup> सचिदानन्दधन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन करना ही उन सबका हवन करना है।

योग-\_ ( अष्टाङ्ग योगरूप भगवान्केनाम-= { यज्ञको करनेवाले हैं यज्ञाः का जप तथा = और ( दूसरे ) च भगवत्प्राप्ति-स्वाध्याय-(अहिंसादि विषयक शास्त्रों-ज्ञानयज्ञाः तीक्ण व्रतोंसे का अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके यत्यः = यत्नशील पुरुष करनेवाले हैं

वशस्त्रसे विविध अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।

प्राणायाम का प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२६॥

अपाने, जुह्नति, प्राणम्, प्राणे, अपानम्, तथा, अपरे,
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥

और दूसरे योगीजन-

अपान = अपानवायुमें |अपरे = अन्य योगीजन प्राणम् =प्राणवायुको प्राण और जुह्वति =हवन करते हैं प्राणापान-={ अपानकी = वैसे ही गती तथा गितिको (अन्य योगीजन) रुद्ध्वा प्राणे =प्राणवायुमें अपानम् = अपानवायुको प्राणायाम-(जुह्वति) = इवन करते हैं परायणाः (तथा) (होते हैं)

व्यक्ष्यसे चतुर्थं अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
प्राणायाम का सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥
प्रकारके यश्च अपरे, नियताहाराः, प्राणान्, प्राणेषु, जुह्वति,
करनेवालो की अपरे, पते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥
प्रशंसा । सर्वे, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥

| और—       |                               |             |                               |  |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| अपरे      | = दूस <b>रे</b><br> नियमित    | यज्ञक्षपित- |                               |  |
| नियताहारा | :={आहार <b>∗करने</b> -        | कल्मषाः     | (जिनका (ऐसे)                  |  |
|           | :={आहार*करने-<br>वाले योगीजन  | एते .       | == यह                         |  |
| प्राणान्  | =प्राणोंको                    | सर्वे       | ≔ सब                          |  |
| प्राणेषु  | = प्राणोंमें ही               | अपि         | =ही ( पुरुष )                 |  |
| जुह्नति   | = हवन करते हैं<br>(इस प्रकार) | यज्ञविदः    | ={यज्ञोंको<br>={जाननेवाले हैं |  |

वश करनेवालों- यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
को भगवतप्राप्ति
सौर न करने- नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥
वालोकी निन्दा। यज्ञशिष्टामृतभुजः, यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्,
न,अयम्, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम॥३१॥
और-

कुरुसत्तम = { हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अर्जुन अर्जुन अर्जुन यज्ञ स्थानामृतको स्थानामृतको भोगनेवाले योगीजन सनातनम् = सनातन क्षिमात्माको यान्ति = प्राप्त होते हैं (सुखदायक होगा)

गीता अध्याय ६ श्लोक १७ में देखना चाहिये।

वर्षिको तत्त्वसे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । जाननेका फल्। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

कमजान्विद्ध तान्सवानव ज्ञात्वा विमाध्यसं ॥३२॥

एवम्, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, मुखे, कर्मजान्, विद्धि, तान्, सर्वान्, एवम्, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे ॥३२॥

एवम् = ऐसे
 चहुविधाः = बहुत प्रकारके
 यज्ञाः = यज्ञ
 ऋषणः = वेदकी
 मुखे = वाणीमें
 वितताः = { विस्तार किये | तत्वसे | तत्वसे | त्रात्वा = जानकर (विष्काम कर्मयोगद्वारा)
 तान् = उन
 सर्वान् = सक्को

श्वानयश्चनी श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

श्रेयान्, द्रव्यमयात्, यज्ञात्, ज्ञानयज्ञः, परंतप, सर्वम्, कर्म, अखिलम्, पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ ३३॥ और—

परंतप = हे अर्जुन सांसारिक ज्ञानयज्ञ: = ज्ञानरूप यज्ञ द्रव्यमयात् = वस्तुओंसे (सब प्रकार) सिद्ध होनेवाले श्रेयान् = श्रेष्ठ है

|         | 21-          |                      |
|---------|--------------|----------------------|
|         | ( क्योंकि )  | ज्ञाने = ज्ञानम      |
| 6       |              | शिष होते हैं         |
| पार्थ   | = हे पार्थ   |                      |
| 6.      |              | अर्थात् ज्ञान        |
| सर्वम्  | = संपूर्ण    | परिसमाप्यते={ अनकी   |
| अखिलम्  | = यावन्मात्र | पारसमाप्यत-्रां उनकी |
| जारनलम् | - 414 - 114  | विकास के             |
| कसे     | = कमे        | (पराकाष्ठा है        |

भानके किये तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । शानवानी की उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥ तत्त्, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, कथन । · उपदेस्यन्ति, ते, ज्ञानम्, ज्ञानिनः, तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे-

<sup>शानका फल</sup>। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥

यत्, ज्ञात्वा, न, पुनः, मोहम्, एवम्, यास्यसि, पाण्डव, येन, भूतानि, अशेषेण, द्रक्ष्यसि, आत्मिनि, अथो, मिय ॥३५॥

यत् = जिसको ज्ञात्वा = जानकर (तं)

म० गी० ९-

पुनः = फिर

एवम् = इस प्रकार

मोहम् = मोहको

न = नहीं

यास्यसि = प्राप्त होगा
( और )

पाण्डव = हे अर्जुन

येन = { जिस ज्ञानके द्वारा
( सर्वन्यापी अनन्त
चेतनरूप हुआ)

शानरूप तीका अपि चेदिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । हारा श्रातिशय पापी का भी सर्व ज्ञानस्रवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ व्हार । अपि, चेत्, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तमः, सर्वम्, ज्ञानष्ठवेन, एव, वृजिनम्, संतरिष्यसि ॥३६॥

> जौर-चेत् = यदि (तं) आपि = भी सर्वेभ्यः = सब पापेभ्यः = पापियोंसे पापकृत्तमः = { अधिक पाप करनेवाला

<sup>\*</sup> गीता अध्याय ६ इलोक २९ में देखना चाहिये।

<sup>+</sup> गीता अध्याय ६ इलोक ३० में देखना चाहिये।

| असि         | = है (तो भी)                 | सर्वम्           | = संपूर्ण                     |
|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ज्ञानष्ठवेन | ={ ज्ञानरूप<br>={ नौकाद्वारा | वृजिने <b>म्</b> | = पापोंको<br>_ { अच्छी प्रकार |
| एव          | = निःसन्देह                  | सतारच्यास        | = { तर जायगा                  |

भिक्षा व्यापार समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । से बान की ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥

यथा, एधांसि, समिद्ध:, अग्नि:, भस्मसात्, कुरुते, अर्जुन, ज्ञानाग्नि:, सर्वकर्माणि, भस्मसात्, कुरुते, तथा ॥३७॥

अर्जुन = हे अर्जुन यथा = जैसे समिद्ध: = प्रज्विति अग्नि: = अग्नि एधांसि = इन्धनको मस्मसात् = भस्ममय अर्जुन = कर देता है तथा = वैसे ही ज्ञानाग्नि: = ज्ञानरूप अग्नि सर्वकर्माणि = संपूर्ण कर्मोंको भस्मसात् = भस्ममय कुरुते = कर देता है

शानकी श्रात-न हि ज्ञानेन सददां पवित्रमिह विद्यते । शय पवित्रता तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति ॥३८॥ श्रीर पुरुषाथंसे शान प्राप्तिका न, हि, ज्ञानेन, सददाम्, पवित्रम्, इह, विद्यते, शान प्राप्तिका तत्त्, खयम्, योगसंसिद्धः, कालेन, आत्मिन, विन्दति ॥३८॥ इसलिये-

हह = इस संसारमें न = नहीं ज्ञानेन = ज्ञानके निद्यंते = है सदशम् = समान पवित्रम् = पित्र करनेवाला हि = नि:सन्देह (कुछ भी)

समलबुद्धिरूप आत्मनि = आत्मामें योगके द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धान्त:-करण हुआ पुरुष विन्द्ति = अनुभव करता है

श्चनके पात्र-श्रद्धावाँ ल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः का और शनसे ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३६॥ <mark>श्राप्तिका कथन । श्रद्धावान् ,</mark> लभते, ज्ञानम् , तत्परः, संयतेन्द्रियः, ज्ञानम् , लब्धा, पराम् , ज्ञान्तिम् , अचिरेण, अधिगन्छति ॥३९॥

और हे अर्जुन-

 संयतेन्द्रियः = जितेन्द्रिय
 अचिरेण = तत्क्षण

 तत्परः = तत्पर हुआ
 (भगवत्प्राप्तिरूप)

 श्रद्धावान् = श्रद्धावान् पुरुष
 पराम् = परम

 श्रातन्तम् = श्रातिको
 श्रान्तिम् = शान्तिको

 श्रातनम् = श्रात होता है
 अधि-गच्छिति

अद्यारिक अज्ञश्राश्रद्धानश्च संशायात्मा विनश्यति । <sup>अक्त</sup>नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ अशानीकी दुर्गति अज्ञः, च, अश्रद्धानः, च, संशयात्मा, विनस्यति, का कथन । . न, अयम्, लोकः, अस्ति, न, परः, न, सुखम् , संशयात्मनः ॥४०॥

और हे अर्जुन-={मगवत्-विषयको न जाननेवाला अश्रद्धानः =श्रद्धारहित अज्ञः = तथा

संक्रवरहित योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
निष्काम कर्मयोगिके लिये आत्मवन्तं न कर्माणि निष्क्रान्ति धनंजय ॥४१॥
कर्म-क्रथन का योगसंन्यस्तकर्माणम्, ज्ञानसंछिन्नसंशयम्,
निषेष । आत्मवन्तम्, न, कर्माणि, निब्रधन्ति, धनंजय ॥ ४१ ॥
और-

भनंजय = हे धनंजय

योगयोगसंन्यस्त- = अर्पण कर दिये
कर्माणम्

(और)

श्री विश्व वि

विष्कामयोगमें तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । स्यत होकर युद्ध छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ करने के लिये तस्मात्, अज्ञानसंभूतम्, हतस्थम्, ज्ञानासिना,आत्मनः

छित्वा, एनम्, संशयम्, योगम्, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत ॥४२॥

तसात् = इससे

गारत =  $\begin{cases} \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \\ 3 \hat{\mathbf{g}} \text{न} ( \hat{\mathbf{g}} \hat{\mathbf{j}} ) \end{cases}$ गारत =  $\begin{cases} \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \\ 3 \hat{\mathbf{g}} \text{न} ( \hat{\mathbf{g}} \hat{\mathbf{j}} ) \end{cases}$ गारत =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 3 \hat{\mathbf{g}} \text{न} ( \hat{\mathbf{g}} \hat{\mathbf{j}} ) \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ गारम =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ शार =  $\begin{cases} \mathbf{g} \text{ भरतवंशी} \\ 4 \hat{\mathbf{g}} \text{ भरतवंशी} \end{cases}$ शार =

ॐ तत्सादातः श्रामद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासूयोगो नाम चतुर्थोऽच्यायः ।४।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ६ तक सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका निर्णय, (७-१२) सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण और जनकी महिमा, (१३-२६) ज्ञानयोगका विषय, (२७-२९) भक्ति-सहित ध्यानयोगका वर्णन।

अर्जुन उवाच

भंगात और संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसित ।
निकामकर्मयोग

भ कीन श्रेष्ठ है यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम् ॥ १॥
१६ भाननेके संन्यासम्, कर्मणाम्, कृष्ण, पुनः, योगम्, च, शंसिस,
भश्च। यत्, श्रेयः, एतयोः, एकम्, तत्, मे, बृहि, सुनिश्चितम् ॥१॥

#### उसके उपरान्त अर्जुनने पूछा-

एतयोः = इन दोनोंमें कृष्ण = हे कृष्ण **एकम्** = एक **यत्** = जो . ( आंप ) कर्मणाम् = कर्मांके सुनिश्चितम् = { निश्चय किया हुआ **संन्यासम्**=संन्यासकी **च** = और = कल्याणकारक श्रेयः **पुनः** = फिर (होते) योगम् = { निष्काम कर्मयोगकी तत् = उसको मे = मेरे लिये शंसिस = प्रशंसा करते हो =कहिये ( इसल्ये )

#### श्रीभगवानुवाच

संन्यासका संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुमौ । भोक्षा निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठ- तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ ताका कथन । संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरी, उभौ,

तयोः, तु, कर्मसंन्यासात्, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥२॥ इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोके, हे अर्जुन-

संन्यासः = 
$$\begin{cases} a \cdot \hat{\mathbf{n}} & = \begin{cases} a \cdot \hat{\mathbf{n}} & = \\ a \cdot \hat{\mathbf{n}} & = \end{cases}$$
 = और = यह दोनों ही

अर्थात् मन, इन्द्रियो और शरीरद्वारा होनेवाछे संपूर्ण कर्मोंमें
 कर्तापनका त्याग ।

<sup>+</sup> अर्थात् समत्वनुद्धिसे भगवत्-अर्थ कर्मीका करना ।

```
निःश्रेयसकरौ= परम
कर्तनवाले हैं
तरनेवाले हैं
चपरन्तु चपरन्तु कर्मयोगः चिश्चिम होनेसे)
तयोः = उन दोनोंमें भी विशिष्यते = श्रेष्ठ हैं
```

किकाम कर्म ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । वोगीकी प्रशंसा। निर्द्वनद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥

क्षेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, काङ्क्षित, निर्द्देन्द्वः, हि, महाबाहो, सुखम्, बन्धात्, प्रमुच्यते ॥३॥ इसिल्ये—

महाबाहों = हे अर्जुन
यः = जो पुरुष
न = न (किसीसे)
द्वेष्टि = द्वेष करता है (और)
न = न (किसीकी)
काङ्क्षात = आकाङ्क्षा करता है
सः = वह
(निष्कामकर्मयोगी)
नित्यक्षेत्र स्वासंन्यासी ही
संन्यासी

कुलं संस्य- सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । भोग कौर प्रकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥४॥ कौ काता । सांख्ययोगौ, पृथक्, बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, एकम्, अपि, आस्थितः, सम्यक्, उभयोः, विन्दते, फलम् ॥४॥

#### और हे अर्जुन-

(जपर कहे हुए)
संन्यास और
सांख्ययोगी = {निष्काम
कर्मयोगको

गारा: = मूर्खलोग
पृथक् = अलग अलग
(फलवाले)
प्रवदन्ति = कहते हैं

न = न कि

पिण्डता:=पण्डितजन
(क्योंकि दोनोंमेंसे)
एकम् =एकमें
आपि = भी
सम्यक् = अच्छी प्रकार
आप्थित:= स्थित हुआ (पुरुष)
उभयोः = दोनोंके
फलम् = {फलक्ष्प
परमात्माको
विन्दते = प्राप्त होता है

" ] यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगौरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥

> यत्, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्, तत्, योगैः, अपि, गम्यते, एकम्, सांख्यम्, च, योगम्, च, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥५॥ तथा–

सांख्यै: = ज्ञानयोगियोंद्वारा
यत् = जो
स्थानम् = परमधाम
प्राप्यते =  $\begin{cases} प्राप्त किया \\ जाता है \end{cases}$ योगै: =  $\begin{cases} -1 & \text{Find } \\ -1 & \text{Find } \end{cases}$ अपि = भी
तत = वही

गम्यते = { प्राप्त किया जाता है जाता है जाता है (इसलिये) यः = जो पुरुष सांख्यम् = ज्ञानयोग = और विष्काम कर्मयोगको (फल्ह्पसे)

एकम् = एक **एकम्** = एक = ही **पञ्चाति** = देखता है (यथार्थ) **सः** = वह पश्यति = देखता है

<sub>निकाम कर्ष-</sub> संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगकी वर्षक्षा सांख्य योगके योगयुक्तो मुनिर्वह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ साधनमें कठिन-संन्यासः, तु, महात्राहो, दुःखम्, आप्तुम्, अयोगतः, ताका कथन । योगयुक्तः, मुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥

> =परन्तु दुःस्वम् = कठिन है (और) महाबाहो = हे अर्जुन म्यावत्-स्रिनः = श्लिक्सम करनेवाला भगयुक्तः = निष्काम कर्मयोगी श्विष्ट.
>
> [योगतः= { ाने का... | योगयेका विना | योगयेका: = { कमयाका | मन, इन्द्रियों | और शरीरद्वारा | होनेवाले संपूर्ण | कमोंमें कर्ता- | पनका त्याग | योगयेका | चिरेण = शिव्र ही | अधि- | श्विष्ट | श्वास हो जाता | गच्छित | चिनेद्रयः ।

निष्णम् कर्म-योगयुक्तो विशुद्धात्माविजितात्माजितेन्द्रियः । योगी कर्म करता इम भी लिया- सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥**७॥** यमान नहीं होता है इस योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, विषयका कथन। सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्, अपि, न, लिप्यते ॥ ॥

विज्ञतात्मा = विज्ञा है शरीर जिसके ऐसा

जितिन्द्रय: = जितेन्द्रिय
( और )

विश्वाद्धात्मा = किरणवाला
( एवं ) तथा-

भांख्ययोगीका नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । पश्यञ्भृण्वन्स्पृशिझ्रिव्यन्नश्चनगुच्छन्स्वपञ्श्वसन् ॥८॥ लक्षण । प्रलपन्विसृजनगृह्णन्तुन्मिषन्निमिषन्निप इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥६॥ न, एव, किंचित्, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्त्वित्,

पर्यन्, शृष्यन्, सृशन्, जिघ्रन्, अक्षन्, गन्छन्, खपन्, श्वसन् , प्रलपन् , विसृजन् , गृह्धन् , उन्मिषन् , निमिषन् , अपि , इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयन् ॥ ८-९ ॥ और हे अर्जुन-

तत्त्वको जानने-शृष्यम् = सुनता हुआ युक्तः = सांख्ययोगी तो स्पृशन् = स्पर्श करता हुआ

पञ्यन् = देखता हुआ

जिघन् = सूंघता हुआ

अक्षन् = { भोजन करता हुआ अपि =भी इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियां **गच्छन्** ={ गमन करता हुआ इन्द्रियार्थेषु = अपने अपने अपने अधीं वर्तन्ते = वर्त रही हैं **खपन्** = सोता हुआ स्वपन् = साता हुआ | वतन्त = वत रहा ह | श्वसन् = श्वःस लेता हुआ | इति = इस प्रकार | श्वसन् = बोलता हुआ | श्वसन् = त्यागता हुआ | श्वस्तु = विस्तु =

मगबदर्भ कर्म ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। करनेवाले की <sub>करनवाल का</sub> <sub>निर्हेपतामें पद्म-</sub> <mark>लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र</mark>मित्राम्भसा ॥१०॥ पत्रका दृष्टान्त। ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्, त्यक्त्वा, करोति, यः, लिष्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्, इव, अम्भसा ॥१०॥

परन्तु हे अर्जुन ! देहाभिमानियोंद्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि-

यः = जो पुरुष कर्माणि = सब कर्मोंको करोति = कर्म करता है ज्ञक्षणि = परमात्मामें सः = वह पुरुष आधाय = अर्पण करके(और) सङ्गम् = आसक्तिको

त्यवत्वा = त्यागकर पद्मपत्रम् = कमलके पत्तेकी **इव** =सदश | न = { छिपायमान पापेन = पापसे | छिप्यते = { नहीं होता

भारमग्रुद्धिके कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियरेपि। किये योगियोंके कर्माचरण का योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥११॥ कथन। कायेन, मनसा, बुद्धचा, केवलैः, इन्द्रियैः, अपि, योगिनः, कर्म, कुर्वन्ति, सङ्गम्, त्यक्त्वा, आत्मग्रुद्धये॥११॥

द्सिलयेयोगिन: = निष्काम कर्मयोगी
( ममत्वबुद्धिरहित )
केवलै: = केवल
इन्द्रिये: = इन्द्रिय
मनसा = मन
वुद्धचा = बुद्धि ( और )
कायेन = शरीरद्वारा

इसलियेअपि
= भी
= आसिक्तिको
= त्यागकर
आत्मचुद्धचा = बुद्धि ( और )
कर्म = कर्म
कुर्वन्ति = करते हैं

कर्मफलके त्याग- युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्ताति नैष्ठिकीम् । से शान्ति और अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ कामनासे वन्धन युक्तः, कर्मफलम्, त्यक्तवा, शान्तिम्, आप्नोति, नैष्ठिकीम्, अयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥ १२ ॥

युक्तः =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e} = \pi H \\ f^{e} = \pi H \end{cases}$  =  $\begin{cases} f^{e$ 

```
      अयुक्तः = सकामी पुरुष
      कामकारेण = कामनाके द्वारा

      फले = फलमें
      निबध्यते = बंधता है
```

इसिलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है।

सार्व्योगीकी सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । स्थितिका कथन नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३॥

सर्वकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्, वशी, नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन्, न, कारयन् ॥१३॥

और हे अर्जुन-

(वशमें है अन्त:-प्रिरे = शरीररूप घरमें करण जिसके ऐसा सर्वकर्माणि = सब कर्माको ={ सांख्ययोगका वशी मनसा = मनसे आचरण करने-संन्यस्य = त्यागकर अर्थात् वाला इन्द्रियां इन्द्रियों-देही = पुरुष (तो) के अथौं में बर्तती = नि:सन्देह एव हैं ऐसे मानता न हुआ कुवंन् = करता हुआ सुखम् =आनन्दपूर्वक (और) (सचिदानन्दघन न = न परमात्माके कारयन् = करवाता हुआ खरूपमें ) नवद्वारें = नवद्वारोंवाले आस्ते = स्थित रहता है

परमारमानं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । कर्तापनके मन् मानका कथन । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ न, कर्तृत्वम्, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रमुः, न, कर्मफलसंयोगम्, स्वभावः, तु, प्रवर्तते ॥१४॥ और-

प्रभु: = परमेश्वर (भी)
लोकस्य = भूतप्राणियोंके
न = न
कतित्वम् = कर्तापनको (और)
न = न
कर्माणि = कर्मोंको (तथा)
न = न
कर्मफल- = {कर्मोंके फलके
संयोगम् = क्रिंगिको = क्रिंगिको

परमातमा किसी नाद्त्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

के पाप-पुण्यंको
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥
करता इस न, आदत्ते, कस्यचित्, पापम्, न, च, एव, सुकृतम्, विभुः,
विषयमं कथन। अज्ञानेन, आवृतम्, ज्ञानम्, तेन, मुह्यन्ति, जन्तवः ॥१५॥

और-सुकृतम् = शुभकर्मको एव = भी ={ सर्वव्यापी परमात्मा विभु: आदत्ते = प्रहण करता है न =न (किन्तु) कस्यचित् = किसीके अज्ञानेन = मायाके द्वारा = पापकर्मको पापम् =और ज्ञानम् = ज्ञान आदृतम् = दका हुआ है च **≕** न न = इससे (किसीके)

जन्तवः = सब जीव । गुह्मनित = मोहित हो रहे हैं <del>यर्वके इष्टान्तरे ज्ञानेन</del> तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । शानको महिमा। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥ ज्ञानेन, तु, तत्, अज्ञानम्, येथाम्, नाशितम्, आत्मनः, तेषाम्, आदित्यवत्, ज्ञानम्, प्रकाशयति, तत्परम्॥ १६ ॥ = परन्तु त ( वह ) येषाम् = जिनका ज्ञानम् तत् = वह आदित्यवत् = सूर्यके सदश आत्मनः = अन्तः करणका अज्ञानम् =अज्ञान तत्परम् = सिचदानन्द-घन परमाहाणको ज्ञानेन =आत्मज्ञानद्वारा नाशितम् = नाश हो गया है तेषाम् = उनका तेषाम् प्रकाशयति = प्रकाशता है \* <sub>परमारमामें</sub> तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः तह्र हुए महा- गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥१७॥ गतिकी प्राप्ति। तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तनिष्ठाः, तत्परायणाः, गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्, ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७॥ और हे अर्जुन-

तद्बुद्धयः = {तद्रूप है बुद्धि | जिनकी (तथा) | तिद्रूप है मन | तद्रूप है मन | जिनका (और) | जिनकी ऐसे

अर्थात् परमात्माके स्वरूपको साक्षात् कराता हैं।

शानियोंके विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

समल भावका शुनि चैव'श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥
क्षम और
विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि,
शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ॥१८॥
ऐसे वे-

पिण्डताः = ज्ञानीजन | श्रुति = कुत्ते (और )
विद्याविनय- { विद्या और | श्रुति = चाण्डालमें | संपन्ने = नाहाणमें | च = नाहाणमें | सम- | सम- | सम- | सम- | देखनेवाले | हिस्तिन = हाथी | एव = ही (होते हैं )

, ] इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्मणि ते स्थिताः॥ इह, एव, तैः, जितः, सर्गः, येषाम्, साम्ये, स्थितम्, मनः,

निर्दोषम्, हि, समम्, ब्रह्म, तस्मात्, ब्रह्मणि, ते, स्थिताः ॥१९॥

इसिल्ये-येषाम् = जिनका | साम्ये = समन्त्रभावमें मनः = मन | स्थितम् = स्थित है

<sup>#</sup> इसका विस्तार गीता अ० ६ श्लोक ३२ की टिप्पणीमें देखना चाहिये।

तै: =उनके द्वारा

इह = इस जीवित अवस्थामें

एव = ही

सर्ग: = संपूर्ण संसार
जित: = जीत लिया गया\*
हि =क्योंकि

इसचिदानन्दघन
परमात्मा

हि | सिचिदानन्दघन
परमात्मा

महाज्ञानीके न प्रहृष्येदिप्रयं प्राप्य नोद्विजेतप्राप्य चाप्रियम् ।

कक्षण और वसको महाच सुखको महाच सुखको प्राप्ति । न, प्रहृष्येत्, प्रियम् , प्राप्य, न, उद्विजेत्, प्राप्य, च, अप्रियम्,

स्थिरबुद्धिः, असंमूढः, ब्रह्मवित्, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥
और जो प्रहृष-

" <sup>]</sup> बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विनदत्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जुते ॥२१॥

बाह्यस्पर्शेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मिन, यत्, सुखम्, सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्, अक्षयम्, अरुनुते ॥२१॥

और-

बाह्य के विषयों-स्पर्शेषु के विषयों-सं अर्थात् सांसा-रिक भोगोंमें विन्दति = प्राप्त होता है (और ) आसक्तिरहित असक्तात्मा = अन्तःकरण-वाला पुरुष आत्मिन = अन्तःकरणमें यत् = जो भगवत्-ध्यान-सुखम् = अन्तन्दको आनन्द है अञ्चत्ते = अनुभव करता है

विषयभोगोंकी ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
निन्दा।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥
थे, हि, संस्पर्शजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते,
आद्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥

भेर-हिन्द्रय तथा संस्पर्शजाः= विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले तै: =उनके द्वारा

इह =इस जीवित अवस्थामें

एव =ही

सर्गः =संपूर्ण संसार
जितः =जीत ल्या गया\*
हि =क्योंकि

बहा = {सचिदानन्दघन परमात्मा

स्थिताः =िस्थित हैं

महाज्ञानीके न प्रहृष्येतिप्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । कक्षण और उस- स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्धहाणि स्थितः ॥२०॥ को बह्मव सुख- न, प्रहृष्येत्, प्रियम्, प्राप्य, न, उद्विजेत्, प्राप्य, च, अप्रियम्, स्थिरबुद्धिः, असंमृढः, ब्रह्मवित्, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ और जो पुरुष-

प्रियम = प्रियको अर्थात् | प्राप्य = प्राप्त होकर | जिसको छोग | प्रिय समझते हैं | उसको | प्राप्य = प्राप्त होकर | प्राप्त हो | प्राप्य = प्राप्त हो | प्राप्त | प्र

<sup>\*</sup> अर्थात् वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं।

" वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मिन यत्सुखम् ।
 स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमदनुते ॥२१॥

बाह्यस्पर्शेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मिन, यत्, सुखम्, सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्, अक्षयम्, अरुनुते ॥२१॥

और-

वाह्य-स्पर्शेषु - वाह्र किषयों-सं अर्थात् सांसा-रिक भोगोंमें विन्द् ति = प्राप्त होता है (और ) आसक्तिरहित अन्तः करण-वाला पुरुष वाला पुरुष आत्मिन = अन्तः करणमें यक्तात्मा यत् = जो अक्षयम् = अक्षय सुखम् = अन्तन्दको आनन्द है अञ्जुते = अनुभव करता है

विषयभोगोंकी ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

निन्दा।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥

ये, हि, संस्पर्शजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते,

आद्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥

और-

ये = जो हिन्द्रय तथा संस्पर्शजाः= विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले

| भोगाः    | =सव भोग हैं                                          |             | ्आदि अन्त-                              |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ते       | = वे                                                 | आद्यन्तवन्त | ‡={ वाले अर्थात्                        |
|          | ( यद्यपि विषयी                                       |             | आदि अन्त-<br>वाले अर्थात्<br>अनित्य हैं |
| ,        | पुरुषोंको सुख-                                       | 200         | ( इसिटिये )                             |
|          | रूप भासते हैं                                        | कोन्तेय     | =हे अर्जुन                              |
| हि       | तो भी )<br>=निःसन्देह                                | बुध:        | ={ बुद्धिमान्<br>विवेकी पुरुष           |
| दु:खयोनय | (दु:खके ही                                           | तेषु        | = उनमें                                 |
| एव       | $= \begin{cases}                                   $ | न           | =नहीं                                   |
|          | ( और )                                               | रमते        | = रमता                                  |

काम-कोषके राक्नोतीहैव यः सोढं प्राक्रारीरविमोक्षणात् । भगकोजीतनेवाले कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥

शकोति, इह, एव, यः, सोढुम्, प्राक्, शरीरविमोक्षणात्, कामक्रोधोद्भवम्, वेगम्, सः, युक्तः, सः, सुर्खा, नरः ॥२३॥

= जो मनुष्य शकोति = समर्थ है अर्थात् यः \_\_{ रारीरके नाश काम कोधको जिसने सदाके =पहिले प्राक् लिये जीत लिया है एव . = वह सः (काम और ≔ मनुष्य नरः काम-**इह** = इस छोकमें युक्तः = योगी है (और) = क्रोधसे उत्पन्न हुए वेगम् = वेगको =वहीं सः सुखी =सुखी है सोडुम् =सहन करनेमें

शानी महातमा- योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । भोके लक्षण शीर उनको निर्वाण महाकी प्राप्ति । यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः,

सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्, ब्रह्ममृतः, अधिगच्छिति ॥२४॥

यः = जो पुरुष

= निश्चय करके

अन्तरसुखः = अत्मामें ही
सुखवाला है
( अरे )
आत्मामें ही
सुखवाला है
( और )
आत्मामें ही
आत्मामें ही
साम्म्राम्म च्याप्ताना हुआ
योगी = सांख्ययोगी
ब्रह्मनिर्वाणम्= शान्त ब्रह्मको
यः = जो

[ ,, ] लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्धेघा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः ॥२५॥ लभन्ते, ब्रह्मनिर्वाणम्, ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः, सर्वभृतहिते, रताः ॥२५॥

> श्लीण-कल्मपाः = { नाश हो गये हैं सब पाप जिनके (तथा) | छिन्नद्वैधाः= है संशय जिनका

(और)
सर्वभूतहिते रताः
हितमें है रित
जिनकी

यतात्मानः
है भगवान्के
ध्यानमें चित्त
जिनका

रुभनते
= प्राप्त होते हैं

्र वामकोधिवयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥

कामक्रोधवियुक्तानाम्, यतीनाम्, यतचेतसाम्, अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्, वर्तते, विदितात्मनाम् ॥२६॥ और-

संक्षेपसे फल-स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाद्यांश्रक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । स्विहेत प्यान-प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ स्पर्शान्, कृत्वा, बिहः, बाह्यान्, चक्षुः, च, एव, अन्तरे, भुवोः, प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ और हे अर्जुन-

=बीचमें अन्तरे बाह्यान् = बाहरके (स्थित करके) स्पर्शान् = विषयभोगोंको (तथा) (न चिन्तन करता नासा-={नासिकामें विचरनेवाले हुआ) भ्यन्तर्-चारिणौ बहि: =बाहर एव =ही प्राण और कृत्वा =त्यागकर प्राणापानौ = अपान च = और वायुको चक्षु: = नेत्रोंकी दृष्टिको समौ = सम भ्रुवोः = मृकुटीके = करके कृत्वा यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मो<mark>क्षपरायणः</mark>

विगतेच्छाभयकोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिः, मुनिः, मोक्षपरायणः, विगतेन्छाभयकोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ॥२८॥

 यतेन्द्रिय = जिति हुई हैं
 यः
 = जो

 मनोबुद्धिः
 इन्द्रियां मन
 मोक्ष = मोक्षपरायण

 और बुद्धि
 परायणः
 = मोक्षपरायण

 जिसकी ऐसा
 मुनिः
 = मुनिः

परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला ।

| विगतेच्छा- | इच्छा भय | सदा = सदा | सदा | सदा | सदा | मयकोधः | रहित है | स्तः = मुक्त | स्तः = ही है

प्रभावसहित भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । परमेश्वर को पाननेसे शान्ति- सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छिति ॥२६॥ की प्राप्ति । भोक्तारम्, यज्ञतपसाम्, सर्वलोकमहेश्वरम्, सुहदम्, सर्वभूतानाम्, ज्ञात्वा, माम्, शान्तिम्, ऋच्छिति ॥२९॥ और हे अर्जुन ! मेरा भक्त-

माम् = मेरेको

ग्रज्ञतपसाम् =  $\begin{cases} यज्ञ और \\ तपोंका \end{cases}$ भोक्तारम् = भोगनेवाला
(और)

सर्वलोकमहेश्वरम् =  $\begin{cases} संपूर्ण भूत- \\ प्राणियोंका \end{cases}$ सर्वलोकमहेश्वरम् =  $\begin{cases} संपूर्ण भूत- \\ प्राणियोंका \end{cases}$ सर्वलोकमहेश्वरम् =  $\begin{cases} संपूर्ण भूत- \\ प्राणियोंका \end{cases}$ सर्वलोकप्रमा लोकोंके

श्रात्वा = तत्त्वसे जानकर श्रान्तिको = प्राप्त होता है

और सिचदानन्दघन परिपूर्ण शान्त ब्रह्मके सिवाय उसकी दृष्टिमें और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ '

## ॐ श्रीपरमात्मने नमः

## अथ पष्टोऽध्यायः

प्रधान विषय— १ से ४ तक निष्काम कर्मयोगका विषय और योगा इट पुरुवके लक्षण, (५-१०) आतम-उद्धारके लिये प्रेरणा और भगवत-प्राप्तिवाले पुरुवके लक्षण, (११-३२) विस्तारसे ध्यानयोगका विषय, (३३-३६) मनके निम्नहका विषय, (३७-४७) योगभ्रष्ट पुरुवकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा।

## श्रीभगवानुवाच

निष्काम कर्म- अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । बोगीकी प्रशंसा । स संन्यासी च योगी च न निरम्निनं चाक्रियः ॥ १ ॥

> अनाश्रितः, कर्मफलम्, कार्यम्, कर्म, करोति, यः, सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः ॥ १॥ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन-

> =जो पुरुष यः | च = आर (कवर) | | च = आर (कवर) | | च = { अग्निको | त्यागनेवाला | (संन्यासी योगी) | च = नहीं है | च = तथा (केवर ) | | अक्रियः = { कियाओंको | त्यागनेवाला | (भी संन्यासी योगी कर्मफलम् = कर्मके फलको अनाश्रितः = न चाहता हुआ कार्यम् = करनेयोग्य = कर्म कमें करोति \*=करता है = बह सः संन्यासी = संन्यासी = और (भी संन्यासी योगी) =योगी है = नहीं है

<sup>संन्यास</sup> और यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । निष्कामकर्मयोग न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ की एकता। यम्, संन्यासम्, इति, प्राहुः, योगम्, तम्, त्रिद्धि, पाण्डव, <mark>न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥ २ ॥</mark>

> इसलिये-पाण्डव = हे अर्जुन

हि = क्योंकि पाण्डव = ह अजुन यम् = जिसको संन्यासम् = संन्यास\* इति = ऐसा प्राहु: = कहते हैं तम् = उसीको (त्ं) योगम् = योग† विद्धि = जान

<sub>मुमुक्षके लिये</sub> आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । कल्याणके उपाय योगारू दस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ का कथन । आरुरुक्षोः, मुनेः, योगम्, कर्म, कारणम्, उच्यते, योगारूढस्य, तस्य, एव, राम:, कारणम्, उच्यते ॥ ३॥

योगम् = { समत्त्रबुद्धि-रूप योगमें सुने: = { मननशील पुरुषके लिये आरुरक्षोः = { आरुद्ध होने-की इच्छात्राले (योगकी प्राप्तिमें )

<sup>\*-†</sup> गीता अ॰ ३ रलोक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा अर्थ लिखा है।

```
कर्म = \begin{cases}  निष्कामभावसे   कर्म करना ही   चोगारूढस्य = \begin{cases}  योगारूढ़   पुरुषके लिये   कारणम् = हेत   चानेपर   चानेपर 
योगाल्य प्रत्य-यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्यनुषज्जते।
                                                                          सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥
                                                                          यदा, हि, न, इन्द्रिया<mark>र्थेषु, न, कर्मसु, अनुषज्जते,</mark>
                                                                           सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                              और-
                                                                           यदा = जिस कालमें हि = ही
                                                                        न = जिस कालम न = जिसका है जिए जिसका है जिए जिसका है ज
  <sup>अपना बद्धार</sup> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
                                              <sup>लिये</sup> आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
                                                                            उद्धरेत्, आत्मना, आत्मानम्, न, आत्मानम्, अवसादयेत्,
```

आत्मा, ए<mark>व,</mark> हि, आत्मन:,बन्धु:, आत्मा, एव, रिपु:, आत्मन: ॥५॥

के लक्षण।

करनेके प्रेरणा । और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है इसिलये मनुष्यको चाहिये कि-

 आत्मना
 = अपने द्वारा

 आत्मानम्
 = आपका

 (संसारसमुद्रसे)
 एव
 = ही (तो)

 उद्धरेत्
 = उद्धार करे
 आत्मनः = अपना

 (और)
 आत्मानः = आप

 अवसादयेत्
 अधोगतिमें

 अवसादयेत्
 न पहुंचाने

अर्थात् और कोई दूसरा रात्रु या मित्र नहीं है।

॥ वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् ॥ ६॥

बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, जितः, अनात्मनः, तु, रात्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, एव, रात्रुवत् ॥ ६ ॥

तस्य जितः = जीता हुआ है **=** उस आत्मनः = जीवात्माका तो =और तु ( वह ) जिसके द्वारा आत्मा = आप मन और एव = ही = | इन्द्रियोंसहित | शरीर नहीं बन्धुः = मित्र है (कि) अनात्मनः =जिस जीता गया है आत्मना = जीवात्माद्वारा उसका (वह) ् भन और इन्द्रियों-सिहत शरीर = आप

एव =ही | शतुरवे = शतुतामें शतुवत् = शतुके सदश | वर्तेत = वर्तता है

परमात्माको जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । <sup>प्राप्त हुए</sup> योगी<sup>के</sup> शीतोष्णसुखदुःखेषु तथ<mark>ा मानापमानयोः॥७॥</mark> कक्षण ।

जितात्मनः, प्रशान्तस्य, प्रमात्मा, समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः॥७॥ और हे अर्जुन-

श्रीतोष्ण-सुखदु:खेषु = सदी गर्मी और सुख-दु:खादिकोंमें जितात्मनः = स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके

= तथा तथा

जिसके अन्तः-करणकी वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हैं अर्थात् विकार-रहित हैं (ऐसे)

( ज्ञानमें )

मानाप-मानयोः = { मान और अपमानमें परमात्मा = { सचिदानन्द-धन परमात्मा

🛾 ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः ॥८॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः, युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टारमकाञ्चनः ॥ ८॥

|                    | 4                  |            |                 |
|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                    | ओ                  | ₹          |                 |
| ज्ञान-             | ्ज्ञान विज्ञानसे   |            | (तथा)           |
| विज्ञान-           | ={ तृप्त है अन्त:- |            | समान है         |
| <b>तृ</b> प्तात्मा | करण जिसका          | समलोष्टाइम |                 |
|                    | (तथा)              | काश्चन:    | और सुवर्ण       |
| सम्बद्ध            | _्रिविकाररहित है   |            | जिसके (वह)      |
| कूटस्थः            | = [स्थिति जिसकी    | योगी       | = योगी          |
|                    | (तथा)              |            | ्युक्त अर्थात्  |
| <b>.</b>           | अच्छी प्रकार       | युक्तः     | ={ भगवत्की      |
| विजितेन्द्रि       | जीती हुई हैं       |            | प्राप्तिवाला है |
|                    | * इन्द्रियां       | इति        | = ऐसे           |
|                    | [जिसकी             | उच्यते     | = कहा जाता है   |

सबमें सम्बद्धिः सुहन्मित्रार्पुदासीनमध्यस्थद्धेष्यबन्धुषु ।

बाले बोगीकी साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥६॥

प्रशंसा । सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु,

साधुषु, अपि, च, पापेषु, समग्रुद्धिः, विशिष्यते ॥ ९ ॥

और जो पुरुष-सुहृद् = सुहृद्\* (तथा) मित्र = मित्र = धर्मात्माओं में साधुषु अरि = बैरी = और च उदासीन = उदासीन † पापेषु = पापियोंमें मध्यस्य = मध्यस्थ अपि द्वेष्य = देवी (और) समबुद्धिः ={ समान भाव-बन्धुषु = बन्धुगणोंमें

स्वार्थरहित सबका हित करनेवाला । † पक्षपातरहित ।

<sup>🛊</sup> दोनों ओरकी मलाई चाहनेवाला ।

(वह) | विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है

<del>ष्यानवेगका</del> योगी युझीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । साधन करनेके एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ लिये प्रेरणा । योगी, युद्धीत, सततम्, आत्मानम्, रहसि, स्थितः, एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशी:, अपरिप्रह: ॥१०॥

इसलिये उचित है कि-

पत-चित्तात्मा | इन्द्रियोंसहित | इन्द्रियोंसहित | इन्द्रियोंसहित | इन्द्रियोंसहित | इसि = एकान्त स्थानमें | स्थित हुआ | स्थित: = स्थित हुआ | स्वतम् = निरन्तर | आत्मानम् = आत्माको | अपिग्रहः = संग्रहरहित | योगी | च्योगी | च्यानमें ) लगावे

ध्यानयोगके शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । हिंदे आसन-नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥

स्थापनकी विधि।

शुचौ, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्, आसनम्, आत्मनः, न, अत्युच्छितम्, न, अतिनीचम्, चैटाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥

कैसे कि-शुचौ = शुद्ध आत्मनः = अपने देशे = भूमिमें आसनम् = आसनको न = न और वह्न हैं अत्युच्छित्रम्= अति ऊंचा कुशोत्तरम् जिसके ऐसे न = न शुचौ देशे

अतिनीचम् = अति नीचा श्रिरम् = स्थिर प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके

भासनपर बैठ- तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रियकियः।
कर बोग का
उपविद्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥
किये कथन । तत्र, एकाग्रम्, मनः, कृत्वा, यतिचत्तेन्द्रियक्रियः,

उपविश्य, आसेने, युञ्ज्यात, योगम्, आत्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

तत्र = उस

आसने = आसनपर

उपविश्य = बैठकर
(तथा)

मनः = मनको

एकाग्रम् = एकाप्र
करवा = करके

अर
चतचत्तिनद्रयचित्तेन्द्रियकिया और
इन्द्रियोंकी
किया हुआ
आत्म[क्या हुआ
आत्म[च्या हुआ
च्या म् = थोगका
युञ्ज्यात् = अभ्यास करे

धानयोगकी समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

विधि । संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥

समम्, कायशिरोग्रीवम्, धारयन्, अचलम्, स्थिरः, संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्, खम्, दिशः, च, अनवलोकयन् ॥१३॥

जसकी विधि इस प्रकार है कि—
कायशिरोग्रीवम् = भगर प्रीवाको धारयन् = धारण किये हुए
समम् = समान स्थिर: = दृढ़
च = और (होकर)

```
प्रशान्तात्मा विगतभीर्बह्मचारिव्रते स्थितः ।
             मनः संयम्य मिच्चतो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥
             प्रशान्तात्मा, विगतभी:, ब्रह्मचारिवते, स्थित:,
             मनः, संयम्य, मचित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥ १४ ॥
             ब्रह्मचारि- = { ब्रह्मचर्यके युक्तः = सावधान विकर )
             स्थितः = { स्थित रहता हुआ स्थापन = वशमें करके स्थापन = वशमें करके स्थापन = वशमें करके स्थापन = क्ष्में करके हुए स्थापन अन्तः = क्रियानत इभा आसीत = स्थित होवे
   ष्यानयोगका युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः।
कल ।
              शानित निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥
              युञ्जन्, एवम्, सदा, आत्मानम्, योगी, नियतमानसः,
              शान्तिम्, निर्वाणपरमाम्, मन्संस्थाम्, अधिपच्छति ॥१५॥
              एवम् = इस प्रकार | आत्मानम् = आत्माको
```

म० गी० ११---

| सदा                    | = निरन्तर<br>(परमेश्वरके       | मत्संस्थाम्            | ={ मेरेमें स्थिति-                    |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| युञ्जन्                | ={खरूपमें )<br>लगाता हुआ       | निर्वाण-<br>परमाम्     | परमानन्द<br>={पराकाष्टा-              |
| नियत-<br>मानसः<br>योगी | ={ खाधीन मन-<br>वाला<br>= योगी | शान्तिम्<br>अधिगद्यक्र | ्वाली<br>=शान्तिको<br>त=शाप्त होता है |

भोजनादि करने-बालेको योगकी न चाति स्वमशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥ भाजनादि करने-बालेको योगकी न चाति स्वमशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥ भागि। न, अति, अश्रतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्, अनश्रतः, न, च, अति, खप्नशीलस्य, जाग्रतः, न, एव, च, अर्जुन॥१६॥

> परन्तु– अर्जुन = हे अर्जुन = तथा योगः = यह योग =न न ≔न अति ≕अति **तु** = तो स्वप्न- ={ शयन करनेके शीलस्य = { खभाववालेका अति =बहुत अक्षतः = खानेवालेका = और च अस्ति = सिंद्ध होता है च =और जाग्रतः = { अत्यन्त जागनेवालेका न = न . एकान्तम्= बिल्कुल एव अनश्रतः = न खानेवालेका (सिद्ध होता है)

नियमित माहार-युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । विद्यार मादि करने वालेको युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ षोगकी प्राप्ति । युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मसु, युक्तखप्नावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥१७॥ दु:खहा = { दु:खोंका नाश करनेवाला = योग (तो) | यथायोग्य चेष्टस्य = चिष्टा करनेवाला चालेका (और) यथायोग्य चालेका (और) यथायोग्य चालेका (और) विहार करनेवालेका (तथा) | यथायोग्य चालेका (ही) (सद्ध) | विहार करनेवालेका (तथा) | विहा कर्मस = कर्मों में भवति =होता है योग्रुक्त प्रका- यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । का लक्षण। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ यदा, विनियतम्, चित्तम्, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते, नि:स्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥१८॥ इस प्रकार योगके अभ्याससे-हस प्रकार पाय विनियतम् = { अत्यन्त वशमें विनयतम् = { किया हुआ चित्तम् = चित्त यदा = जिस कालमें आत्मिन = परमात्मामें तदा = उस कालमें

दीपकके दृष्टन्त- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । से योगीके विज्ञ-योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१६॥

यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्, आत्मनः ॥१९॥

यथा = जिस प्रकार | उपमा = उपमा | जात्मनः = परमात्माके | योगम् = र्ष्यानमें स्थित | योगम् = र्ष्यानमें रुगे | द्रिपः = नहीं | योगनः = योगिके | योगनः = योगिके | याजिनः = र्ष्यानमें हुए | योगनः = योगिके | यतिचत्तस्य = र्ष्यानमें हुए | यतिचत्तस्य =

ध्यानयोगकी यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

परिपक अवस्थाके इक्षण और

ध्यानयोगी के यत्र, उपरमते, चित्तम्, निरुद्धम्, योगसेवया,

ध्यानयोगी के यत्र, च, एव, आत्मना, आत्मानम्, पश्यन्, आत्मनि, तुष्यति॥२०॥

भीरमा।

भीर हे अर्जुन
चत्र = जिस अवस्थामें | निरुद्धम् = निरुद्ध हुआ

यत्र = जिस अवस्थामें | निरुद्धम् = निरुद्ध हुआ योगसेवया =  $\begin{cases} योगके \\ अम्याससे \end{cases}$  | चित्तम् = चित्त उपराम हो जाता है

गुस्तमात्यन्तिकं यत्तद्बुिद्धग्राह्ममतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रकित तत्त्वतः ॥२१॥
 सुखम्, आत्यन्तिकम्, यत्, तत्, बुद्धिग्राह्मम्, अतीन्द्रियम्, वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्, स्थितः, चलि, तत्त्वतः ॥२१॥

अतीन्द्रयम् = { इन्द्रियोंसे अतीत अतीत निवल शुद्ध वेत्ति = अनुभव करता है वित्र इई सूक्ष्म बुद्धिरारा प्रहण करने योग्य अयम् = यह योगी तत्त्वतः = भगवत्वहरूपसे न एव = नहीं चलित = चलायमान होता है

[ " ] यं लब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ यम्, लब्धा, च, अपरम्, लाभम्, मन्यते, न, अधिकम्, ततः, यस्मन्, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥

और--( परमेश्वरकी = और = प्राप्तिरूप ) जिस (भगवत्-प्राप्ति-**लाभको** यस्मिन् = रूप ) जिस लब्धा = प्राप्त होकर अवस्थामें = उससे ततः = स्थित हुआ योगी स्थित: अधिकम् =अधिक गुरुणा =बड़े भारी दुःखेन अपरम् = दूसरा (कुछ भी) =दुःखसे लामम् =लाम अपि = भी न = नहीं मन्यते = मानता है

तत्वर रोकर तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । ध्यानयोग करने-स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥२३॥

तम्, विद्यात्, दुःखसंयोगवियोगम्, योगसंज्ञितम्, सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥

## और जो-

दु:ख-संयोग-वियोगम् रहित है (तथा) योग-संज्ञितम् = {जिसका नाम संज्ञितम् = उसको तियात् = जानना चाहिये सः = वह योगः = वह योगः = योग अनिर्विण्ण-चेतसा = चित्तसे अर्थात् तत्पर हुए चित्तसे योक्तव्यः = करना कर्तव्य है श्रीनत्यस्वरूप संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

परमात्मा के मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥

श्रीनिविष

संकल्पप्रभवान् , कामान् , त्यक्त्वा, सर्वान् , अशेषतः, मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम् , विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ इसल्यि मनुष्यको चाहिये कि-

[ " ] रानैः रानैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ शनैः, शनैः, उपरमेत्, बुद्ध्या, धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थम्, मनः, कृत्वा, न, किंचित्, अपि, चिन्तयेत् ॥२५॥

शनै: = { अभ्यास यहीतना } = धर्ययुक्त यहीतना } = धर्ययुक्त यहीतया } = धर्ययुक्त यहीतया = बुद्धिद्वारा = बुद्धिद्वारा = मनको यहीते (तथा) यहीतया = { प्रमालमामें संस्थम् = { एरमालमामें संस्थम्

```
: करकें
( परमात्माके | किंचित् = कुछ
अपि = भी
सिवाय और ) | न चिन्तयेत् = चिन्तन न करे
                                               कृत्वा = करके
  भनको परमात्मा यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
                   क्रगानेका ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥२६॥
चपाय ।
                                           यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्, अस्थिरम्,
                                          ततः, ततः, नियम्य, एतत्, आत्मनि, एव, वशम्, नयेत् ॥२६॥
                                                          परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि-
                                      एतत् = यह

अस्थिरम् = { स्थिर न रहने-

वाला (और )

चश्रलम् = चश्रल

मनः = मन

यतः = { जिस जिस

यतः = { जिस जिस

वाला (और )

व
          चानवोगसे प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्।
राम और उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२७॥
                                         प्रशान्तमनसम्, हि, एनम्, योगिनम्, सुखम्, उत्तमम्,
प्राप्ति ।
                                         उपैति, शान्तरजसम्, ब्रह्मभूतम्, अकल्मवम् ॥२७॥
                                         हि = क्योंकि
                                        प्रशान्त-
भनसम् = जिसका मन
अच्छी प्रकार
शान्त है (और)
```

शान्त- { जिसका रजोगुण रजसम् = शान्त हो गया है ऐसे उत्तमम् = अति उत्तम एनम् = इस सुखम् = आनन्द सुखम् = शाम्य एकी भाव हुए उपैति = प्राप्त होता है

[ " ] युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ युञ्जन्, एवम्, सदा, आत्मानम्, योगी, विगतकल्मषः, सुखेन, ब्रह्मसंस्पर्शम्, अत्यन्तम्, सुखम्, अश्नुते ॥२८॥

और वह-

विगतकलमष:=पापरहित
योगी = योगी
एवम् = इस प्रकार
सदा = निरन्तर
आत्मानम् = आत्माको
युज्जन् = { (परमात्मामें) लगाता हुआ अञ्जुते = अनुभव करता है

सर्वत्र सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन ।

बात्मदर्शनका ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्दीनः ॥२६॥

सर्वभूतस्थम्, आत्मानम्, सर्वभूतानि, च, आत्मिनि,

ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शनः ॥२९॥

श्रीर हे अर्जुनसर्वव्यापी अनन्त
चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप
योगसे युक्त हुए
आत्मावाला
(तथा)
सर्वत्र = सबमें
समदर्शनः=
{ समभावसे देखनेवाला योगी
हेश्रते = देखता है

अर्थात् जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नके संसारको अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है।

सर्वत्र परमात्म- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । वर्शनका फल । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥

यः, माम्, पश्यति, सर्वत्र, सर्वम्, च, मयि, पश्यति, तस्य, अहम्, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति ॥३०॥

य: = जो पुरुष
सर्वत्र = संपूण भूतोंमें

माम् = { सबके आत्मरूप
मुझ वासुदेवको ही
( व्यापक )

पञ्यति = देखता है
च = और
सर्वम् = संपूर्ण भूतोंको
मिय = { मुझ वासुदेवके
अन्तर्गत\*

<sup>🛊</sup> गीता अध्याय ९ इस्रोक ६ देखना चाहिये ।

| पश्यति       | = देखता है                    | च           | =और                    |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| तस्य         | = देखता है<br>= उसके ( लिये)  | सः          | = वह                   |
| अहम्         | = मैं                         | मे          | = मेरे ( लिये )        |
| न प्रणक्यारि | में ={ अदस्य नहीं<br>होता हूं | न प्रणक्यित | = { अदस्य नहीं होता है |

क्योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है।

सर्वन्यामी सर्वभृतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

परमात्माकापकीभावसे ध्यान सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥३१॥

करनेवाले योगी- सर्वभृतस्थितम् , यः, माम्, भजति, एकत्वम् , आस्थितः ,

की महिमा । सर्वथा, वर्तमानः , अपि, सः , योगी, मिय, वर्तते ॥३१॥

यः = जो मजित = भजिता है

एकत्वम् = एकीभावमें

आस्थितः = स्थित हुआ

सर्वभूत- = { संपूर्ण भूतोंमें स्थित माम् = { सिविदानन्दघन वासुदेवको वर्तते = बर्तता है

क्योंकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं।

परमवोगीके आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । स्थण । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥

आत्मीपम्येन, सर्वत्र, समम्, पश्यति, यः, अर्जुन, सुखम्, वा, यदि, वा, दुःखम्, सः, योगी, परमः, मतः ॥३२॥ और-

अर्जुन = हे अर्जुन
य: = जो योगी

अात्मीपम्येन = { अपनी
सादस्यतासे\*
सर्वत्र = संपूर्ण भूतोंमें
समम् = सम
पञ्यति = देखता है
वा = और

प्राप्त = समः चरम श्रेष्ठ
मतः = माना गया है

मनकी चन्नकता- योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । के कारण अर्जुन का ध्यानयोगको एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥३३॥ बीर मन के यः, अयम्, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, निष्रहको कठिन एतस्य, अहम्, न, पश्यामि, चञ्चलत्वात् , स्थितिम्, स्थिराम् ॥३३॥ मानना । इस प्रकार भगवान्के वाक्योंको सुनकर अर्जुन बोळा-

मधुसूदन = हे मधुसूदन यः = जो अयम् = यह योगः = ध्यानयोग

<sup>\*</sup> जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रूद और म्लेच्छादिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात् अपनापना समान होनेसे, सुख और दुःखको समान हो देखता है वैसे ही सब भूतोंमें देखना 'अपनी सादृश्यतासे' सम देखना है।

| -           | = आपने        |          | बिहुत काल-  |
|-------------|---------------|----------|-------------|
| त्वया       |               | ~        |             |
| साम्येन     | = समत्वभावसे  | स्थिराम् | ={तक ठहरने- |
| प्रोक्तः    | = कहा है      |          | (वाली       |
|             | = इसकी        | स्थितिम् | =स्थितिको   |
| एतस्य       |               | icarast  | = नहीं      |
| अहम्        | = मैं (मनके)  | न        |             |
| चश्रलत्वात् | =चञ्चल होनेसे | पश्यामि  | =देखता हूं  |

[ " ] चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृदृतम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३४॥ चञ्चलम्, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्, दृद्धम्, तस्य, अहम्, निग्रहृम्, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम् ॥३४॥

| हि           | = क्योंकि         | ( अतः )    | = इसिलये             |
|--------------|-------------------|------------|----------------------|
| कृष्ण        | = हे कृष्ण ( यह ) | तस्य       | = उस्का              |
| मनः          | = मन              | निग्रहम्   | ⇒ वशमें क <b>रना</b> |
| चश्रलम्      | =बड़ा चञ्चल (और)  | अहम्       | =मैं                 |
| 6-           | ्रप्रमथनस्वभाव-   | वायोः      | = वायुकी             |
| प्रमााथ      |                   | इव         | = भांति              |
| <b>द्धम्</b> | =बड़ा दढ़ (और)    | सुदुष्करम् | = अति दुष्कर         |
| बलवत्        | = बलवान् है       | मन्ये      | =मानता हूं           |
|              |                   |            |                      |

श्रीभगवानुवाच

अभ्यास और असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

बैराग्यसे मन
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥
कथन । असंशयम्, महाबाहो, मनः, दुर्निग्रहम्, चलम्,
अभ्यासेन, तु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ॥३५॥

# इस प्रकार अर्जुनके प्छनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले-

| •            |               |           | नवान् वाल-                      |
|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| महाबाहो      | = हे महाबाहो  | 1-2-2     | ( हे कन्तीपत्र                  |
| असंशयम्      | = निःसन्देह   | कौन्तेय   | ={ हे कुन्तीपुत्र<br>= { अर्जुन |
| मनः          | = मन          |           | (अभ्यास*                        |
| चलम्         | = चब्रुल      |           | अर्थात् स्थितिके                |
|              | ( और )        | अभ्यासेन  | छिये बारम्बार                   |
| ~~           | कठिनतासे      |           | यह करनेसे                       |
| दुर्निग्रहम् | = वशमें होने- | च         | = और                            |
| _            | वाळा है       | वैराग्येण | = वैराग्यसे                     |
| तु           | = परन्तु      | गृह्यते   | = वशमें होता है                 |
|              |               | _         |                                 |

इसलिये इसको अवस्य वशमें करना चाहिये।

मनके निम्नहरे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे भितः । व्यानयोग की वस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥३६॥

असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्, उपायतः ॥३६॥

#### क्योंकि-

| असंयतात्म | ना=<br>वशमें न<br>करनेवाले<br>पुरुषद्वारा | दुष्प्रापः       | दुष्प्राप्य है<br>अर्थात्<br>=<br>प्राप्त होना<br>कठिन है |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| योगः      | = योग                                     | तु<br>वश्यात्मना | = और<br>= खाधीन मनवाले                                    |

<sup>\*</sup> गीता अ० १२ श्लोक ९ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये।

 यतता
 = { प्रयत्वशील | शक्य: = सहज है | इति = यह

 उपायतः = साधन करनेसे अवाप्तुम् = प्राप्त होना | भितः = मत है | भितः = मत है |

बोगश्रष्ट पुरुषकी अयितः श्रद्धयोपेतो योगाचिलितमानसः ।
गतिके सम्बन्धमें अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छिति ॥
बौर उभय-श्रष्ट अयितः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्, चिलितमानसः,
होनेकी शक्षा अश्राप्य, योगसंसिद्धिम्, काम्, गितम्, कृष्ण, गच्छित ॥३७॥
करना ।

कृष्ण = हे कृष्ण
योगात् = योगसे
चिलतचिलयमान हो
न्या है मन
जिसका ऐसा
अयति: = शिथिल यह्नवाला
अद्भया
= श्रद्धायुक्त पुरुष
उपेतः = हातिको
चिला स्रिक्ते
योगसंसिद्धिम्
संसिद्धिम्
विश्वास्तानिका
अप्राप्य = न प्राप्त होकर
काम् = किस
गतिम् = गतिको
गच्छति = प्राप्त होता है

[ " ] कचिन्नोभयविश्वष्टिहाश्चिमिव नश्यित । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ कचित्, न, उभयविश्वष्टः, छिन्नाश्रम, इव नश्यित, अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विम्ढः, ब्रह्मणः, पथि ॥३८॥ और-

महाबाहो = हे महाबाहो किचित् = क्या (वह)

| ब्रह्मणः   | =भगवत्प्राप्तिके | इव        | = भांति                         |
|------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| पथि        | = मार्गमें       |           | दोनों ओरसे                      |
| विमूढः     | =मोहित हुआ       | उभय-      | अर्थात् भगवत्-<br>={प्राप्ति और |
| अप्रतिष्टः | ={ आश्रयरहित     | विभ्रष्टः | सांसारिक भोगोंसे                |
|            | ( छिन्न-मिन्न    | -         | भ्रष्ट हुआ                      |
| छिनाभ्रम्  | = { बादलकी       | नक्यति    | ्र नष्ट तो नहीं हो<br>जाता है ? |

संशय निवारण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषतः ।
करनेके लिये
अर्जुन की त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्यते ॥३६॥
अगवान् से एतत्, मे, संशयम्, कृष्ण, छेत्तुम्, अर्हसि, अशेषतः,
प्रार्थना । त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३९॥

कृष्ण = हे कृष्ण | हि = क्योंकि

मे = मेरे

एतत् = इस

संश्यम् = संशयको

अशेषतः = संपूर्णतासे

छेत्रम् = { छेदन करनेके | छेदन करनेवाला | चिल्रमे (आप ही) | चिल्रमे (आप ही) | चिल्रमे हैं | चिल्रमे है

भर्जुनकी शङ्का-पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । के उत्तरमें नि-कामकर्म करने- न हि कल्याणकुत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छिति ॥४०॥ बाहेकी दुर्गतिका पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, निषेष । न, हि, कल्याणकृत्, कश्चित्, दुर्गतिम्, तात, गच्छित्॥४०॥ इस प्रकार अर्जुनके प्रक्रनेपर श्रीकृष्ण मगवान् बोले—
पार्थ = हे पार्थ
तस्य = उस पुरुषका
न = न तो
इह = इस लोकमें (और)
न = न
अमुत्र = परलोकमें
एव = ही
विनाश: = नाश
विद्यते = होता है
= क्योंकि

इस प्रकार अर्जुनके प्रक्रनेपर श्रीकृष्ण मगवान् बोले—
तात = हे प्यारे
कश्चित् = कोई भी
करनेवाला
करनेवाला
कर्म करनेवाला
इर्गितिम् = दुर्गितिको
न = नहीं
गच्छित = प्राप्त होता है

वोगभ्रष्ट प्रक्षको प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः।
स्वर्गकोक और
पवित्र भनवानीके बरमें जन्म
प्राप्य, पुण्यकृताम्, लोकान्, उपित्वा, शाश्वतीः, समाः,
प्राप्त शुचीनाम्, श्रीमताम्, गेहे, योगभ्रष्टः, अमिजायते ॥११॥
क्षत्र वह-

योगश्रष्टः = योगश्रष्ट पुरुष

पुण्यकृताम्

= पुण्यवानोंके
कृताम्

(लोकोंको अर्थात्
स्वर्गादिक
चुन्तम लोकोंको

प्राप्य = प्राप्त होकर
(उनमें)

| उग्रिका चुन्नम लेता है

कवन ।

कैरान्यवान् योग- अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

प्रथ्की धानियोंके कुल्में उत्पत्ति एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीहराम् ॥४२॥

भीर साधन में अथवा, योगिनाम्, एव, कुले, भवति, धीमताम्,

स्वाभाविक प्र- एतत्, हि, दुर्लभतरम्, लोके, जन्म, यत्, ईदशम् ॥४२॥

वित होने का

अथवा = अथवा (परन्तु) (वैराग्यवान् पुरुष उन ई दशम् =इस प्रकारका लोकोंमें न जाकर) यत् = जो धीमताम् = ज्ञानवान् एतत् ≕यह योगिनाम्=ंयोगियोंके जन्म = जन्म है (सो) एव =ही लोकें = संसारमें कुले = कुलमें हि = निःसन्देह भवति = जन्म लेता है दुर्लभतरम् = अति दुर्लभ है

् " तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥

तत्र, तम्, बुद्धिसंयोगम्, लभते, पौर्वदेहिकम्, यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धौः कुरुनन्दन॥४३॥

तत्र = वहां तम् = उस पौर्च- = { पहिले शरीरमें साधन किये हुए

|           | (अनायास ही)         | भृयः     | = फिर                     |
|-----------|---------------------|----------|---------------------------|
| लभते      | =प्राप्त हो जाता है |          | (अच्छी प्रकार)            |
| च         | =और                 |          | ( भगवत्प्राप्तिके         |
| कुरुनन्दन | =हे कुरुनन्दन       | संसिद्धौ | ={ भगवजाप्तिके<br>निमित्त |
| ततः       | = उसके प्रभावसे     | यतते     | =यत करता है               |

पूर्वाभ्यासके पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
क्रिसे पुनः योगह्याधनमें लगने- जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥
का कथन । पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, अपि, सः,
जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दब्रह्म, अतिवर्तते ॥४४॥

स: = वह \* (तया)
अवश: = { विषयों के वशमें हुआ योगस्य = { समत्वबुद्धि-रूप योगका
अपि = भी
तेन = उस
पूर्वाभ्यासेन = { पहिलेके अभ्याससे एव = ही = नि:सन्देह भगवत्की कोर आकर्षित किया जाता है

<sup>\*</sup> यहां "वह" शब्दसे श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगञ्रष्ट पुरुष समझना चाहिये।

परमगतिकी प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । <sup>िच्चे</sup> अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥४५॥ बम्यास करने- प्रयतात् , यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्बिषः, की आवश्यकता अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, याति, पराम्, गतिम् ॥४५॥ जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत करनेवाला योगी भी परम-

गतिको प्राप्त हो जाता है तब क्या कहना है कि-

गातका प्राप्त हा जाता है तब क्या कहना है कि—
अनेक जन्मोंसे
अन्तः करणकी
शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ
त = और
प्रयत्नात् = अति प्रयत्नसे
यतमानः = {
अभ्यास करनेवाला
योगी = योगी

संग्रुद्ध = कि—
संपूर्ण पापोंसे
अच्छी प्रकार
शुद्ध होकर
तिः
चिष्य = {
उस साधनके
प्रभावसे
पराम् = परम
गातिम् = गतिको
प्राप्त होता है
अर्थात् परमात्माको प्राप्त होता है

बोगीकी महिमा तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। भीर योगी <sup>बनने</sup> कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

तपखिम्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिम्यः, अपि, मतः, अधिकः, कर्मिभ्यः, च, अधिकः, योगी, तस्मात् , योगी, मत्र, अर्जुन ॥४६॥ क्योंकि-

| अपि =भी                                     | योगी   | <b>= योगी</b>     |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| अधिकः =श्रेष्ठ                              | अधिकः  | =श्रेष्ठ है       |
| मतः = माना गया है                           | तसात्  | = इससे            |
| ( तथा )                                     | अर्जुन | = हे अर्जुन (तूं) |
| कर्मिभ्यः = { सकाम कर्म<br>करनेवालोंसे (भी) | योगी   | =योगी             |
| करनेवाछोंसे (भी)                            | भव     | =हो               |

पर योगियों योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । ध्यानयोगी की श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥

योगिनाम्, अपि, सर्वेषाम्, मद्गतेन, अन्तरात्मना, श्रद्धावान्, भजते, यः, माम्, सः, मे, युक्ततमः, मतः ॥४७॥ और हे प्यारे-

| सर्वेषाम्   | =संपूर्ण           | माम्         | ्=मेरेको                                                 |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| योगिनाम्    | = योगियोंमें       | ।<br>  भजते  | _ ∫ निरन्तर                                              |
| अपि         | = भी               | <b>च</b> ंगत | $= \begin{cases} fit-nt \\ in fit \\ in fit \end{cases}$ |
| य:          | <u>=</u> जो        | सः           | =वह योगी                                                 |
| श्रद्धावान् | = श्रद्धावान् योगी | मे           | = मुझे                                                   |
| मद्भतेन     | = मेरेमें छगे हुए  | युक्ततमः     | = परमश्रेष्ठ                                             |
| अन्तरात्मना | = अन्तरात्मासे     | मतः          | = मान्य है                                               |

.ॐतरसदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽच्यायः ॥ ६ ॥

हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत्

#### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अय सप्तमें द्रापा

प्रधान विषय—१ से ७ तक विशानसहित शानका विषय, (८-१२) संपूर्ण पदार्थों में कारणरूपसे भगवान्की ज्यापकताका कथन, (१३-१९) आसुरी खभाववालोंकी निन्दा और भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा, (२०-२३) अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय, (२४-३०) भगवान्के प्रभाव और खरूपको न जाननेवालोंकी निन्दा और जाननेवालोंकी महिमा।

#### ं श्रीभगवानुवाच

शानसहित मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझन्मदाश्रयः ।
भित्तियोग सननेके लिये अर्जुन- असंदायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यिस तच्छृणु ॥१॥
के प्रतिभगवान- मिय, आसक्तमनाः, पार्थ, योगम्, युझन्, मदाश्रयः,
की आश्रा । असंदायम्, समग्रम्, माम्, यथा, ज्ञास्यिस, तत्, शृणु ॥१॥

उसके उपरान्त बीकृष्ण भगवान् बोले-

|          |                 | - (       |                 |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| पार्थ    | =हे पार्थ (तुं) |           | संपूर्ण विभूति  |
| मयि      | =मेरेमें        |           | बल ऐश्वर्यादि   |
| आसक्त-   | अनन्य प्रेमसे   | समग्रम्   | ={गुणोंसे युक्त |
|          | ={आसक्त हुए     |           | सबका आत्म-      |
| मनाः     | मनवाला (और      |           | [रूप            |
|          | अनन्य भावसे )   | यथा       | = ज़िस प्रकार   |
| मदाश्रय: | =मेरे परायण     | असंशयम्   | = संशयरहित      |
| योगम्    | = योगमें        | ज्ञास्यसि | = जानेगा        |
| युञ्जन्  | =लगा हुआ        | तत्       | = उसको          |
| माम्     | = मुझको         | शृणु      | = सुन           |

विश्वानसहित ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः । श्वानका वर्णन करनेके लिये यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमविशिष्यते ॥ २॥ भगवान् की प्रतिश्वा भौर ज्ञानम्, ते, अहम्, सविज्ञानम्, इदम्, वक्ष्यामि, अशेषतः, उसकी महिमा। यत्, ज्ञात्वा, न, इह, भूयः, अन्यत्, ज्ञातव्यम्, अविशिष्यते॥२॥

> = जानकर अहम् ते ज्ञात्वा = तेरे लिये =संसारमें इह <u>= इस</u> इदम् = फिर भूय: सविज्ञानम् = रहस्यसहित अन्यत् = और कुछ भी ज्ञानम् = तत्त्वज्ञानको अशेषतः = संपूर्णतासे ज्ञातच्यम् = जाननेयोग्य वक्ष्यामि = कहूंगा (कि) =जिसको अवशिष्यते यत्

इजारा मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियति सिद्धये ।

में भगवानको यततामि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

वालेकी दुर्लभता मनुष्याणाम्, सहस्रेषु, कश्चित्, यति, सिद्धये,

का निरूपण । यतताम्, अपि, सिद्धानाम्, कश्चित्, माम्, वेति, तत्त्वतः ॥ ३॥

परन्त-

सहस्रेषु = हजारों यतताम् = उन यह करनेवाले मनुष्याणाम् = मनुष्यों में सिद्धानाम् = योगियों में अपि = भी सिद्धये = मेरी प्राप्तिके लिये यतित = यह करता है (भेरे परायण हुआ)

माम् = मेरेको तत्त्वतः = तत्त्वसे

वेत्ति={ जानता है अर्थात् यथार्थ मर्मसे जानता है

भूपरा प्रकृति- भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ ४ ॥

भूमि:, आप:, अनल:, वायु:, खम्, मन:, बुद्धि:,एव, च, अहंकार:, इति, इयम्, मे, भिन्ना, प्रकृति:, अष्टधा ॥ ४॥ और हे अर्जुन-

भूमि: = पृथिवी
आप: = जल
अनल: = अग्नि
वायु: = वायु (और)
सम: = मन
बुद्धि: = बुद्धि
च = और

| अहंकार: = अहंकार
एव = भी
इति = ऐसे
इयम् = यह
अष्टधा = आठ प्रकारसे
भिना = विभक्त हुई
मे = मेरी
प्रकृति: = प्रकृति है

परा प्रकृति- अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५॥

अपरा, इयम्, इतः, तु, अन्याम्, प्रकृतिम्, विद्धि, मे, पराम्, जीवभूताम्, महाबाहो, यैया, इदम्, धार्यते, जगत्॥ ५॥

ह्यम् = { यह ( आठ प्रकारके भेदोंबाली) तु = तो अपरा = { अपरा है अर्थात् भेदों वाली) है ( और )

| महाबाहो   | = हे महाबाहो                         | प्रकृतिम् | = प्रकृति               |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| इत:       | = इससे                               | विद्धि    | =जान (कि)               |
| अन्याम्   | = दूसरीको                            | यया       | =जिससे                  |
| में       | = मेरी                               | इदम्      | = यह (संपूर्ण)          |
| जीवभृताम् | =जीवरूप                              | जगत्      | = जगत्                  |
| पराम्     | =जावरूप<br>={ परा अर्थात्<br>={ चेतन | धार्यते   | = { धारण किया   जाता है |

संभारके कारण एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । का कथन । अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रत्यस्तथा ॥ ६॥ एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय,

अहम्, कृत्स्वस्य, जगतः, प्रभवः, प्रख्यः, तथा ॥ ६॥ और हे अर्जुन ! तं—

अर्थात् संपूर्ण जगत्का मूलकारण हूं

परमेश्वर के मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय ।
सर्वंत्र्यापी स्व- मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥ ७ ॥
स्पका कथन ।
मत्तः, परतरम्, न, अन्यत्, किंचित्, अस्ति, धनंजय,
मिये, सर्वम्, इदम्, प्रोतम्, सूत्रे, मिणगणाः, इव ॥ ७ ॥

#### इसलिये-

धनंजय = हे धनंजय | इदम् = यह | मत्तः = मेरेसे | सर्वम् = संपूर्ण (जगत्) | स्त्रेम् = स्त्रमें | स्त्रेम् = स्त्रमें | स्त्रेम् = स्त्रमें | मिणियांके | मिणियांके | इव = सहरा मिथि = मेरेमें | प्रातम् = गुंथा हुआ है |

रसादिरूक्ते रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

जल बादि में प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

व्यापकता का रसः, अहम्, अप्सु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिसूर्ययोः, कथन । प्रणत्रः, सर्ववेदेषु, शब्दः, खे, पौरुषम्, नृषु ॥ ८॥

#### कैसे कि-

कौन्तेय = हे अर्जुन | सर्ववेदेषु = संपूर्ण वेदों में | प्रणय: = ओंकार हूं | प्रणय: = ओंकार हूं | (तथा) | खे = आकारा में | रसः = रस हूं (तथा) | खे = आकारा में | राष्ट्र: = राष्ट्र | (और ) | प्रमा = प्रकारा | नृषु = पुरुषों में | पौरुषम् = पुरुषत्व हूं |

गन्धादिरूपसे पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
पृथिवी नादिमें
जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ६ ॥
न्यापकता का पुण्यः, गन्धः, पृथिव्याम्, च, तेजः, च, अस्मि, विभावसौ,
कथन । जीवनम्, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपिलिषु ॥ ९ ॥

पृथिव्याम् = पृथिवीमें (उनका)
पुण्यः = पवित्र\*
गन्धः = गन्ध
च = और
विभावसौ = अग्निमें
तेजः = तेज
असि = हूं
च = और
तपस्विषु = तपस्वियोंमें
तपः = तप
सर्वभृतेषु = संपूर्ण भूतोंमें
असि = हूं

बीजादिरूपसे बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । संपूर्णं भूतोंमं बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥ व्यापकता का बीजम्, माम्, सर्वभूतानाम्, विद्धि, पार्थ, सनातनम्, बुद्धिः, बुद्धिमताम्, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्, अहम् ॥१०॥

पार्थ = हे अर्जुन ( तूं ) | सनातनम् = सनातन सर्व-भूतानाम् = संपूर्ण भूतोंका | माम् = मेरेको ही

<sup>\*</sup> शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्थसे इस प्रसङ्गमें इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिथे उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है।

```
विद्धि = जान (और)
अहम् = मैं तेजस्विनाम् = तेजस्वियोंका
बुद्धिमताम् = बुद्धिमानोंकी तेजः = तेज
बुद्धिः = बुद्धि अस्मि = हूं
```

कादिरूपसे बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्।
भगवान् की धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥
कथन्। बलम् बलवताम् च अहम् कामार्थनिकियाः

बलम्, बलवताम्, च, अहम्, कामरागतिवर्जितम्, धर्माविरुद्धः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षभ ॥११॥ भौर-

 मरतर्षम
 = है
 भरतश्रेष्ठ
 = और

 अहम्
 = मैं
 भृतेषु
 = सब भूतोंमें

 कामराग आसक्ति और
 धर्माविरुद्धः
 अर्थात् शास्रके

 विवर्जितम्
 रहित
 कामः
 = काम

 बलम्
 = श्रि
 सामर्थ्य हूं
 असि
 = हूं

परमात्मसत्तासे ये चैंव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

शिगुणमय संपूर्ण
पदार्थोंके होनेमत्त एवेति तान्त्रिद्ध न त्वहं तेषु ते मिय ॥१२॥
का कथन । ये, च, एव, सात्त्रिकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये,
मत्तः, एव, इति, तान् , विद्धि, न, तु, अहम्, तेषु, ते, मिय ॥१२॥

तथा-

<del>च</del> =और

एव =भी

| ये      | = जो            | तान्   | = उन सबको (दूं)    |
|---------|-----------------|--------|--------------------|
|         | सत्त्वगुणसे     | मत्तः  | = मेरेसे           |
| साचिकाः | = उत्पन्न होने- | एव     | =ही (होनेवाले हैं) |
|         |                 | इति    | ं = ऐसा            |
| भावाः   | = भाव हैं       | विद्धि | =जान               |
| च       | =और             | तु     | =परन्तु            |
| ये      | = जो            |        | ( वास्तवर्मे )*    |
| राजसाः  | = रजोगुणसे      | तेषु   | = उनमें            |
|         | (तथा)           | अहम्   | =मैं (और)          |
|         | ्रतमोगुणसे .    | ते     | =वे .              |
| तामसाः  | = होनेवाले      | मयि    | = मेरेमें          |
|         | भाव हैं         | ।न     | = नहीं हैं         |

भगवान्को तत्त्व- त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्वमिदं जगत्। से न वाननेके कारणका कथन। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययम् ॥१३॥

त्रिभि:, गुणमयै:, भावै:, एभि:, सर्वम्, इदम्, जगत्, मोहितम्, न, अभिजानाति, माम्, एभ्यः, परम्, अन्ययम् ॥१३॥

#### किन्तु-

| गुणमयैः         | -                        | इदम्    | = यह                           |
|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
|                 | (सात्त्विक राजस          | सर्वम्  | = सब                           |
| _               | और तामस )                | जगत्    | = संसार                        |
| एभिः<br>त्रिभिः | = इन<br>= तीनों प्रकारके | मोहितम् | ={ मोहित हो रहा<br>है (इसलिये) |
| <b>भावैः</b>    | = भावोंसे 🕇              | एभ्य:   | = इन तीनों गुणोंसे             |

<sup>\*</sup> गीता अध्यायं ९ क्लोक ४-५ में देखना चाहिये।

न अर्थात् रागद्वेषादि विकारोंसे और संपूर्ण विषयोंसे ।

परम् =परे माम् =मुझ अव्ययम् = अविनाशीको = { तत्त्वसे नहीं अभिजानाति = { जानता

भगवान्की देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । इस्तर मायासे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ सहज उपायका देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, माम्, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्, एताम्, तरन्ति, ते ॥१४॥

> हि = क्योंकि ये = जो पुरुष एषा = यह **माम्** = मेरेको एव = ही [अलौकिक ्रेवी = अर्थोत् अति प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते हैं अद्भुत ते गुणमयी =त्रिगुणमयी एताम = इस ≕ मेरी मम मायाम् = मायाको माया = यागमाया दुरत्यया = बड़ी दुस्तर है तरन्ति = हैं अर्थात् संसार-(परन्त) उल्लंघन कर जाते

पापकर्म करने- न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रयद्यन्ते नराधमाः ।
बाके मृदों की
भगवद्मजन में माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥
प्रवृत्ति न होने- न, माम, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रयद्यन्ते, नराधमाः,
का कथन । मायया, अपहतज्ञानाः, आसुरम्, भावम्, आश्रिताः ॥१५॥
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी-

आसुरम् = आसुरी भावम् = खभावको आश्रिताः = धारण किये हुए (तथा) नराधमाः = मनुष्योमें नीच (और)

नार प्रकारके चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

भक्तोंका वर्णन । आत्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्, जनाः, सुकृतिनः, अर्जुन, आर्त्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षम ॥१६॥

भरतर्षम =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{a} \\ \hat{\beta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\beta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\beta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{a} = \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \hat{b} \\ \hat{\delta} \hat{b} \end{cases}$  =  $\begin{cases} \hat{\epsilon} + \kappa \hat{b} \hat{$ 

शानी भक्तके तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रेमकी प्रश्सा।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ तेषाम् , ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते, प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अत्यर्थम् , अहम् , सः, च, मम, प्रियः ॥१७॥

<sup>\*</sup> सांसारिक पदार्थीके किये मजनेवाला ।

<sup>†</sup> सङ्कटनिवारणके लिये भजनेवालां।

<sup>📫</sup> मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे मजनेवाला ।

| तेषाम्      | = उनमें (भी)                  |                     | (मेरेको तत्त्वसे                               |
|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|             | नित्य मेरेमें                 | ज्ञानिनः            | (मेरेको तत्त्वसे<br>={ जाननेवाले )<br>ज्ञानीको |
| नित्ययुक्तः | ={ एकीभावसे<br>स्थित हुआ      | अहम्                | ्ज्ञानाका<br>= मैं                             |
|             |                               | अत्यर्थम्<br>प्रियः | =अत्यन्त                                       |
| एकमक्तिः    | ={अनन्य प्रेम-<br>भक्तित्राला |                     | =प्रिय हूं                                     |
| ज्ञानी      | = ज्ञानी भक्त                 | च<br>सः             | = और<br>= वह ज्ञानी                            |
| विशिष्यते   | = अति उत्तम है                | मम                  | = मेरेको (अत्यन्त)                             |
| हि          | =क्योंकि                      | प्रियः              | = प्रिय है                                     |

शानी मक्तकी उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । बिक्षेष प्रशंसा । आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम्॥१८॥

उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्, आस्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्, एव, अनुत्तमाम्, गतिम्॥१८॥

#### यद्यपि-

| •             | •                                                    |        |               |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| एते           | = यह                                                 | ज्ञानी | =ज्ञानी (तो)  |
| सर्वे         | = सब                                                 |        | ( साक्षात् )  |
| एव            | =ही                                                  | आत्मा  | = मेरा स्वरूप |
|               | उदार हैं अर्थात्<br>श्रद्धासहित मेरे<br>={भजनके लिये | एव     | =ही है (ऐसा)  |
| <b>उदाराः</b> | अधासाहत मर<br>= भजनके क्रिके                         | मे     | =मेरा         |
| 941/11        | समय लगानेवाले<br>होनेसे उत्तम हैं                    | मतम्   | = मत है       |
|               | होनेसे उत्तम हैं                                     | हि     | = क्योंकि     |
| तु            | =परन्तु                                              | सः     | = वह          |
|               |                                                      |        | *             |

युक्तात्मा = { स्थिरबुद्धि | माम् = मेरेमें | एव = ही | अनुक्तमाम् = अति उत्तम | शास्थितः = { अच्छी प्रकार | शास्थितः = { स्थित है |

गनी महात्मा- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

का दुर्लभताका वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१६॥ बहूनाम्, जन्मनाम्, अन्ते, ज्ञानवान्, माम्, प्रपद्यते, वासुदेवः, सर्वम्, इति, सः, महात्मा, सुदुर्लभः ॥१९॥

बहुनाम् = बहुत जन्मनाम् = जन्मोंके अन्ते = अन्तके जन्ममें अन्ते = अन्तके जन्ममें प्राप्त हुआ ज्ञानी सर्वम् = सब कुछ वासुदेवः = वासुदेव ही है \*

भन्य देवताओं- कामेस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । को भजनेमं तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ हेतुका कथन ।

कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, तम्, तम्, नियमम्, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया॥२०॥

और हे अर्जुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे ती-

स्वया = अपने | नियता:=अरे हुए (तथा) प्रकृत्या = स्वभावसे | तै: = उन

<sup>\*</sup> अर्थात् वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं।

| तैः       | = उन                     | आस्थाय      | =धारण करके*                        |
|-----------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| कामैः     | ={भोगोंकी<br>कामनाद्वारा | अन्यदेवताः  | ={ अन्य<br>देव <mark>ताओंको</mark> |
| हतज्ञानाः | = ज्ञानसे भ्रष्ट हुए     |             | ( देवताओंको                        |
| तम्       | = उस .                   |             | ∫भजते हैं                          |
| तम्       | = 3स                     | प्रपद्यन्ते | = अर्थात् पूजते                    |
| नियमम्    | = नियमको                 |             | कें                                |
| * ~ ~     |                          | - 0.0       | -                                  |

मन्य देवताओं यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

करनेका करन। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥२१॥

यः, यः, याम् , याम् , तनुम् , मक्तः, श्रद्धया, अर्चितुम् , इन्छति, तस्य, तस्य, अचलाम् , श्रद्धाम् , ताम् , एव, विद्धामि, अहम् २ १

यः = जो इच्छति = चाहता है यः = जो तस्य = उस मक्तः = सकामी भक्त तस्य = उस भक्तकी याम् = जिस अहम् = मैं = जिस याम् ताम् ={ उसहीदेवता-= ते प्रति ={ देवताके स्रह्मिको एव श्रद्धाम् =श्रद्धाको = श्रद्धासे श्रद्धया अचलाम् = स्थिर अर्चितुम् = प्जना विद्धामि = करता हूं

क्य रेक्ताओं- स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । की क्यासनाका लभते चततः कामान्मयेव विहितान्हि तान् ॥२२॥

<sup>#</sup> अर्थात् जिस देवताकी पूजाके लिये जो जो नियम लोकमें प्रसिद्ध है एस उस नियमको धारण करके।

सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्, ईहते, लभते, च, ततः, कामान्, मया, एव, विहितान्, हि,तान्॥२२॥

तथा— = उस देवतासे ततः = वह पुरुष सः =मेरे द्वारा मया तया = उस =ही = श्रद्धासे एव श्रद्धया = विधान किये हुए विहितान् = युक्त हुआ युक्तः **=** उन = तस देवताके तान तस्य कामान् = इच्छित भोगोंको =पूजनकी आराधनम = निःसन्देह = चेष्टा करता है हि ईहते = प्राप्त होता है = और लभते च

भन्य देवताओं-अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । भी विपासनाके देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ भेर भगवद्भक्ति-भीर भगवद्भक्ति-देवान्, देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति, माम्, अपि॥२३॥

| तु      | =परन्तु         | देवान्    | = देवताओंको        |
|---------|-----------------|-----------|--------------------|
| तेषाम्  | = उन            | यान्ति    | = प्राप्त होते हैं |
| अल्प-   | _∫ अल्प बुद्धि- |           | (औरं)              |
| मेधसाम् | = वालोंका       | मद्भक्ताः | = मेरे भक्त        |
| तत्     | = वह            |           | (चाहे जैसे ही      |
| फलम्    | = फल            |           | भजें शेषमें वे)    |
| अन्तवत् | = नाशवान्       | माम्      | =मेरेको            |
| भवति    | =है (तथा वे )   | \         | •                  |
| वेक्सन  | _ ६ देवताओंको   | अपि       | =ही<br>~~*         |
| देवयजः  | ={ पूजनेवाले    | यान्ति    | =प्राप्तहोते हैं   |

भगवान्को न अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । णाननेमें हेतुका परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥

अन्यक्तम् , न्यक्तिम् , आपन्नम् , मन्यन्ते, माम् , अबुद्धयः, <mark>परम्, भावम् , अजानन्तः, मम, अ</mark>ब्ययम् , अनुत्तमम् ॥२४॥ ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका कारण यह है कि-

अबुद्धय: = बुद्धिहीन पुरुष मम =मेरे अनुत्तम अर्थात् अनुत्तमम्= जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अव्ययम् = अविनाशी परम् = परम भावको अर्थात् अजन्मा अवि-भावम् = नाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूं अपन्तम् = प्राप्त हुआ प्रभावको प्रकट होता हूं भावको सन्यन्ते = मानते हैं

अजानन्तः ={ तत्त्वसे न जानते हुए अव्यक्तम् = र्मन इन्द्रियोंसे **माम्** = सिञ्च सिञ्चदा-नन्दघन परमात्माको (मनुष्यकी भांति व्यक्तिम् = व्यक्तिभावको

🧖 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥ न, अहम्, प्रकाशः, सर्वस्य, योगमायासमावृतः, मूढः, अयम्, न,अभिजानाति, लोकः, माम्, अजम्,अञ्ययम् २५

|                     | तथा-            |            |                            |
|---------------------|-----------------|------------|----------------------------|
| <del>1</del>        | अपनी            | मूढ:       | = अज्ञानी                  |
| योगमाया-<br>समावृतः | = योगमायासे     | लोकः       | =मनुष्य                    |
|                     | िछिपा हुआ       | माम्       | = मुझ                      |
| अहम्                | =मैं            | अजम्       | = जन्मरहित                 |
| सर्वस्य             | = सबके          | ,          | = ( अविनाशी<br>प्रमात्माको |
| प्रकाशः             | = प्रत्यक्ष     | अव्ययम्    |                            |
| न                   | = नहीं होता हूं |            | (तत्त्वसे)                 |
|                     | ( इसिलिये )     | न          | ≕ नहीं                     |
| अयम्                | = यह            | अभिजाना    | ते = जानता है-             |
|                     | for 646 2       | क्लोक्स गा | ਗ਼ਗ਼ ਵੈ ।                  |

अर्थात् मेरेको जन्मने मरनेवाला समझता है। भगवान्की वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन।

सर्वेश्वता का भवि

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ वेद, अहम्, समतीतानि, वर्तमानानि, च, अर्जुन,

भविष्याणि, च, भूतानि, माम्, तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥

अर्जुन = हे अर्जुन समतीतानि = पूर्वमें व्यतीत हुए च = और वर्तमानानि = वर्तमानमें स्थित च = तथा भविष्याणि = { आगे होने-वाले भूतानि = सब भूतोंको | अहम्= में वेद = जानता हूं तु = परन्तु माम् = मेरेको सक्थन= { कोई भी (श्रद्धाभिकि-रहित पुरुष ) न = नहीं वेद = जानता है क्ला-देवसे इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

क्षित्री प्राप्ति । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥

क्ष्णाद्वेषसमुत्थेन, द्वन्द्वमोहेन, भारत,
सर्वभूतानि, संमोहम, सर्गे, यान्ति, परंतप ॥२७॥

क्ष्योंकि
भारत =हे भरतवंशी

परंतप =अर्जुन

सर्गे = संसारमें

क्ष्णाद्वेषसर्गे = स्वसारमें

क्ष्णाद्वेषसर्गे अति
अज्ञानताको

यान्ति = प्राप्त हो रहे हैं

अगवान्को येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

भगवान्क भजनेवालेंकि स्थण ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ येषाम्, तु, अन्तगतम्, पापम्, जनानाम्, पुण्यकर्मणाम्, ते, द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः, भजन्ते, माम्, दृढव्रताः॥२८॥

तु = परन्तु (निष्काम-द्वन्द्रमोह-निर्मुक्ताः = रागद्वेषादि द्वन्द्वरूप मोहसे मुक्त हुए (और) भावसे) श्रेष्ठ पुण्य-कर्मणाम् ={कमोंका ह्दवताः = { दृढ़ निश्चयवाले पुरुष आचरण करनेवाले येषाम् = जिन माम् = मेरेको जनानाम् = पुरुषोंका ( सब प्रकारसे ) पापम् =पाप अन्तगतम् = नष्टहो गया है भजन्ते = भजते हैं

ंब्रह्म, अध्यात्म जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये । भौर कर्म को जाननेमें भगवत्- ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ बरण की जरामरणमोक्षाय, माम, आश्चित्य, यतन्ति, ये, प्रभानता । ते, ब्रह्म, तत्त् , विदुः, कृत्स्नम्, अध्यात्मम् , कर्म, च, अखिलम् २९

और-= ब्रह्मको = जो ये त्रहा =मेरे = तथा माम कुत्स्म = संपूर्ण = शरण होकर आश्रित्य अध्यात्मम् =अध्यात्मको जरा और जरामरण-={ मरणसे ( और ) मोक्षाय छूटनेके लिये अखिलम् = संपूर्ण कर्म = कर्मको = यह करते हैं यतन्ति ं =वे (पुरुष) ते = जानते हैं विदुः **= उ**स तत

अधिमृत, साधिमृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

अभिदेव और
अधियज्ञ सहित प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

भगवान् को साधिमृताधिदैवम्, माम्, साधियज्ञम्, च, ये, विदुः,
जाननेवालीं की प्रयाणकाले, अपि, च, माम्, ते, विदुः, युक्तचेतसः ॥३०॥

महिमा।

ये = जो पुरुष
साधि- : अधिमूत और
भूताधि- = अधिदैवके
सिहित
सहित ( सबका
आत्मरूप )

माम् = मेरेको अपि = भी विदुः = जानते हैं \* न विदुः = र्व विदुः =

ॐ तन्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनस्वादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

# अथाष्ट्रमोऽह्यायः

प्रधान विषय-१ से ७ तक ब्रह्म, अध्यातम और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर, (८-२२) भक्तियोगका विषय, (२३-२८) शुङ्क और कृष्णमार्गका विषय।

अर्जुन उवाच

ब्रह्म, ब्रह्माति के तद्ग्रह्म किमध्यातमं किं कर्म पुरुषोत्तम । ब्रीर कर्मादिके विषयमं बर्जुन- अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ के सात प्रथा किम्, तत्, ब्रह्म, किम्, अध्यात्मम्, किम्, कर्म, पुरुषोत्तम, अधिभूतम्, च, किम्, प्रोक्तम्, अधिदेवम्, किम्, उच्यते ॥१॥

इस प्रकार भगवान्के वचनींको न समझकर अर्जुन बोला-पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम (जिसका आपने वर्णन किया) तत् = वह

<sup>\*</sup> अर्थात् जैसे भाफ, बादल, धूम, पानी और वर्फ यह सभी जलावरूप हैं वैसे ही अधिभृत, अधिदेव और अधियश आदि सब कुछ वासुदेवस्वरूप हैं ऐसे जो जानते हैं।

अधिभूतम्=अधिभूत (नामसे) ब्रह्म = ब्रह्म जाव भूतम् — नत्य है । प्रोक्तम् = कहा गया है । (तथा ) अधिदेवम् = अधिदेव (नामसे) किम् = क्या । उच्यते = कहा जाता है किम् = क्या है (और) अध्यात्मम् = अध्यात्म **किम्** = अध्यातम **किम्** = क्या है (तथा) **कम** = कम् =क्या है किम् =और च

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्रन । [ ,, ] प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥

> अधियज्ञः, कथम्, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्, मधुसूदन, प्रयाणकाले, च, कथम्, ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः॥२॥ और-

मधुस्द्रन = हे मधुसूदन अत्र = यहां अधियज्ञः = अधियज्ञ = अधियज्ञ = कौन है (और वह) | प्रयाण-काले | = अन्त समयमें कः अस्मिन् = इस देहे = शरीरमें **कथम्** = कैसे है च = और

नियता-त्मिभः = { युक्त चित्तवाले पुरुषोंद्वारा ( आप ) **कथम्** = किस प्रकार **ज्ञेयःअसि** = { जाननेमें
आते हो

श्रीभगवानुवाच

<sup>मका, अध्यात्म</sup> अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । बीर कर्म के भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ तीन प्रश्नों का अक्षरम्, ब्रह्म, प्रमम्, खभावः, अध्यात्मम्, उच्यते, उत्तर। भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

इस प्रकार अर्जुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन-उच्यते = कहा जाता है = परम परमम् अक्षर अर्थात् (तथा) भूतभावोद्भव- भूतोंके भाव-को उत्पन्न जिसका कभी नाश नहीं हो अक्षरम करः ऐसा सिचदा-करनेवाला शास्त्रविहित नन्दघन परमात्मा तो यज्ञ दान और =ब्रह्म है (और) होम आदिके नहा विसगः अपना स्वरूप निमित्त जो = अर्थात् द्रन्यादिकाका त्याग है वह कर्मसंज्ञितः = कर्मसंज्ञितः = कहा गया है द्रव्यादिकोंका स्वभाव: जीवात्मा अध्यात्मम् =अध्यात्म (नामसे)

अधिमूतं क्षिन् अधिमूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । दैव कीर अधि- अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४ ॥ अर्जुनके तीन अधिमूतम्, क्षरः, भावः, पुरुषः, च, अधिदैवतम्, प्रश्नोका उत्तर । अधियज्ञः, अहम्, एव, अत्र, देहे, देहमृताम्, वर ॥ ४ ॥

स्वरः } = उत्पत्ति विनाश | पुरुषः = { हिरण्यमय पुरुषः = { पुरुष \* अधिभृतम् = अधिभृत हैं च = और | च = अधिदैव है (और)

<sup>\*</sup> जिसको शास्त्रोंमें "स्त्रात्मा," "हिरण्यगर्भ," "प्रजापति," "ब्रह्मा" इत्यादि नामोंसे कहा है।

| देहभृताम् |                                             |          | =मैं वासुदेव  |
|-----------|---------------------------------------------|----------|---------------|
| वर        | <sup>=</sup> { श्रेष्ठ अर्जु <mark>न</mark> | एव       | = 訂           |
| अत्र      | = इस                                        |          | (विष्णुरूपसे) |
| देहे      | = शरीरमें                                   | अधियज्ञः | =अधियज्ञ हूं  |

भनतकालमें अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
भगवत् सरणवा प्रश्न यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥
को पातवें प्रश्न- अन्तकाले, च, माम्, एव, स्मरन्, मुक्त्वा, कलेवरम्,
का उत्तर)। यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्, याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः ॥ ५॥

च = और

य: = जो पुरुष

अन्तकाले = अन्तकालमें

माम् = मेरेको

एव = ही

सारन् = { स्मरण करता | मुज्ञावम् = { मेरे (साक्षात्) | मुज्ञावम् = { मेरे (साक्षात्) | मुज्ञावम् = { स्वरूपको | याति = प्राप्त होता है | अत्र = इसमें (कुछ भी) | संशयः = संशय | न = नहीं | अस्त = है

भनतकाल- यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

में भावनातुसार

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥

वम्, यम्, वा, अपि, स्मरन्, भावम्, त्यजति, अन्ते, कलेवरम्,

तम्, तम्, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ ६॥

कारण कि-

कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन अन्ते = अन्तकाल्में (यह मनुष्य) यम् = जिस

| यम् 🐪    | = जिस          | तम      | = उसको                 |
|----------|----------------|---------|------------------------|
| वा अपि   | =भी            | एवं     | = <b>ह</b> ी           |
| भावम्    | = भावको        | एति     | =प्राप्तहोताहै(परन्तु) |
| सर्न     | =स्मरणकरता हुआ | सदा     | =सदा                   |
| कलेवरम्  | = शरीरको       | 337     | (उस ही भावको           |
| त्यजति े | =त्यागता है    | तद्भाव- | ={चिन्तन करता          |
| तम्      | = उस           | भावितः  | हुआ—                   |
|          |                |         | -                      |

क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है।

निरन्तरभगवत- तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

विन्तन करते

इप युद्ध करनेके

मध्यर्पितमनोबुद्धिमीमेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७॥

लिये आज्ञा तस्मात्, सर्वेषु, कालेषु, माम्, अनुस्मर, युध्य, च,

और उसका फल मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, माम्, एव, एष्यसि, असंशयम् ॥ ७॥

| तसात्   | = इसलिये           | 1                               |
|---------|--------------------|---------------------------------|
| aguil   | -4(1)04            | मिय = मेरेमें                   |
| 20      | ( हे अर्जुन ! तूं) | अर्पित- अर्पण किये हुए          |
| सर्वेषु | ≔सब                | अर्पित- अपणाक्य हुए             |
| कालेषु  | = समयमें (निरन्तर) | मनोबुद्धिः मन बुद्धिसे यक्त हुआ |
| -       | -रामनम (मिरन्तर)   | युक्त हुआ                       |
| माम्    | =मेरा              | (3 3                            |
| अनुसार  | =स्मरण कर          | असंशयम् = निःसन्देह             |
| _       | =और                | माम = मेरेको                    |
| च       |                    | 414 - 1744                      |
| युध्य   | = युद्ध भी कर      | <b>एव</b> = ही                  |
|         | (इस प्रकार)        | एष्यसि = प्राप्त होगा           |

निरन्तर विन्तन अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । से परम दिन्य पुरुषकी प्राप्ति। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥ अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, परमम्, पुरुषम्, दिव्यम्, याति, पार्थ, अनुचिन्तयन् ॥ ८॥ और-

परम दिव्य पुरुषके स्वरूप-का वर्णन और इसके चिन्तन-की विधि। कविं पुराणमनुशासितार-मणोरणीयांसमनुसारेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥६॥

कविम्, पुराणम्, अनुशासितारम्, अणोः, अणीयांसम्, अनुस्मरेत्, यः, सर्वस्य, धातारम्, अचिन्त्यरूपम्, आदित्यवर्णम्, तमसः, प्रस्तात्॥ ९॥

इससे-

यः = जो पुरुष कविम् = सर्वज्ञ पुराणम् = अनादि अनु-शासितारम् = { सबके शासितारम्

अन्तर्थामीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कर्मके अनुसार शासन करनेवाला ।

| <b>अणोः</b> = { सूक्ष्मसे भी<br>अणीयांसम् = { अति सूक्ष्म<br>सर्वस्य = सबके | आदित्य-<br>वर्णम्     | सूर्यके सदृश<br>नित्य चेतन<br>प्रकाशरूप     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>धातारम्</b> ={धारण पोषण्<br>करनेवाले                                     | तमसः                  | =अविद्यासे<br>अतिपरे शुद्ध<br>={सचिदानन्दघन |
| <b>अचिन्त्य-</b> ={अचिन्त्य-<br><b>रूपम्</b> चिक्रप                         | परस्तात्<br>अनुसारेत् | परमात्माको<br>= स्मरण करता है               |

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥१०॥

प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, च, एव, भुवोः, मध्ये, प्राणम्, आवेश्य, सम्यक्, सः, तम्, परम्, पुरुषम्, उपैति, दिञ्यम् ॥ १०॥

= वह सः = फिर भक्त्या अचलेन = निश्चल युक्तः = मनसे मनसा प्रयाणकाले = अन्तकालमें(भी) (सारन्) = स्मरणकरता हुआ योगबलेन = योगबलसे = 3स तम् भुवो: मध्ये दिव्यम् = दिव्यस्हर = भृकुटीके परम् = { प पुरुषम् = ही = मध्यमें ={परम पुरुष परमात्माको प्राणम् = प्राणको सम्यक् = अच्छी प्रकार एव<u>.</u> उपैति आवेश्य = स्थापन करके = प्राप्त होता है

**अक्षरस्वरू**प **पर्मपद** भशंसा ।

### यद्क्षरं वेद्विदो वद्नित विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥

यत्, अक्षरम्, वेदविदः<mark>, वदन्ति, विशन्ति, यत्, यतयः,</mark> वीतरागा:, यत्, इच्छन्त:, ब्रह्मचर्यम्, चरन्ति, तत्, ते, पदम् , संप्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

और हे अर्जुन-

वेदविदः = { वेदके जानने- | विश्वन्ति = प्रवेश करते हैं | (तथा ) | यत् = जिस परमपदको | इच्छन्तः = चाहनेवाले | प्रमपदको | प्रमप्त | प्रमपदको | प्रमप्त | प्रमपदको | प्रमप्त | प्रमपदको | प्रमप्त | प्रमपदको | प्रमुद्देश | प्रम

भगवत्स्वरूपका सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। <sup>चिन्तन करते</sup> मूध्र्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ परमगति होने सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, इदि, निरुध्य, च, 👣 कथन । मूर्जि, आधाय, आत्मनः, प्राणम् , आस्थितः, योगधारणाम् ॥१२॥

#### हे अर्जुन-

र् \_सब इन्द्रियोंके = और च द्वाराणि **आत्मनः** = अपने (रोककर अर्थात् प्राणम् = प्राणको विषयोंसे हटाकर मूर्झि = मस्तकमें संयम्य ={ इन्द्रियोंको आधाय = स्थापन करके (तथा) योग-= मनको मनः = हृदेशमें धारणाम् हदि = स्थिर करके निरुध्य आस्थितः = स्थित हुआ

# अोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

ॐ, इति, एकाक्षरम्, ब्रह्म, व्याहरन्, माम्, अनुस्मरन्, यः, प्रयाति, त्यजन्, देहम्, सः, याति, परमाम्, गतिम् ॥१३॥

प: = जो पुरुष
ॐ = ॐ

हति = ऐसे ( इस )

एकाक्षरम् = एक अक्षररूप

ब्रह्म = ब्रह्मको

व्याहरन् = { उच्चारण करता हुआ ( और उसके अर्थस्क्रप )

माम् = मेरेको
अनुसारम् = { चिन्तन करता
हुआ
देहम् = शरीरको
त्यजन् = त्यागकर
प्रयाति = जाता है
सः = वह पुरुष
परमाम् = परम
गतिम् = गतिको
याति = प्राप्त होता है

भगवत्-प्राप्तिकी तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ अनन्यचेताः, सततम्, यः, माम्, स्मरति, नित्यशः,

अनन्यचेताः, सततम्, यः, माम्, स्मरति, नित्यशः, तस्य, अहम्, सुलमः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१४॥

और-पार्थ = हे अर्जुन सिर्ति =स्मरण करता है = जो पुरुष तस्य = उस यः अनन्यचेताः= वित्तसे स्थित युक्तस्य वित्तर मेरेमें अनन्यचेताः= हुआ योगिनः=योगीके ( लिये ) =सदा ही नित्यशः अहम् = मैं = निरन्तर सततम् सुलभः = सुलभ हूं = मेरेको माम् अर्थात् सहज ही प्राप्त हो जाता हूं।

भगवत् प्राप्तिः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । <sup>का महत्त्व ।</sup> नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥

माम्, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखालयम्, अशाश्वतम्, न, आप्नुवन्ति, महात्मानः, संसिद्धिम्, परमाम्, गताः ॥१५॥ और वे–

परमाम् = परम संसिद्धिम् = सिद्धिको गताः = प्राप्त हुए महात्मानः = महात्माजन माम् = मेरेको उपेत्य = प्राप्त होकर

दुःखालयम् = { दुःखकं स्थानरूप अशाश्वतम् = क्षणमङ्कर पुनर्जन्म = पुनर्जन्मको न = नहीं आप्नुवन्ति = प्राप्त होते हैं

म॰ गी० १४---

्या आब्रह्मभुवनाङ्को<mark>काः</mark> पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥

> आब्रह्मभुवनात्, लोकाः, पुनरावर्तिनः, अर्जुन, माम्, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ क्योंकि-

रात्रिकी अविष-रात्रिकी अविष-का कथन । सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ सहस्रयुगपर्यन्तम्, अहः, यत्, ब्रह्मणः, विदुः, रात्रिम्, युगसहस्रान्ताम्, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥

> हे अर्जुन-ब्रह्मणः = ब्रह्मका यत् = जो अहः = एक दिन है ( उसको )

<sup>#</sup> अर्थात् जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे ।

रात्रिम् = रात्रिको (भी)

युगसहस्रान्ताम् = { हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाली अहोअवधिवाली रात्रिवदः = { तत्त्वसे जानते हैं \* ते = वे जनाः = योगीजन अहोरात्रिवदः = { कालके तत्त्वको रात्रिवदः | जाननेवाले हैं मकासे संपूर्ण अव्यक्ताद्व चक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । <sup>भूतोकी बारम्बार</sup> राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ भौर अन्यक्तात्, न्यक्तयः, सर्वाः, प्रभवन्ति, अहरागमे, प्रकथका क्यन । रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ इसलिये वे यह भी जानते हैं कि-= संपूर्ण सवाः = सपूर्ण
व्यक्तयः = { दृश्यमात्र मूत्गण
भूतगण
अहरागमे = { ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें प्रवेशकालमें प्रवेशकालमें अव्यक्तमें अव्यक्तमें स्वाके स्वाके सूक्ष्म शरीरसे एव = ही प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं प्रलीयन्ते = लय होते हैं " <sup>1</sup> भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवदाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ भूतग्रामः, सः, एव, अयम्, भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, रात्र्यागमे, अवशः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥

<sup>\*</sup> अर्थात् काल करके अवधिवाला हो नेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते हैं।

| और—       |                       |           |                    |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|
| सः        | = बह                  | 125000    | { रात्रिके प्रवेश- |
| एव        | ≕ही                   | राज्यागमे | ={ कालमें          |
| अयम्      | = यह                  | प्रलीयते  | = लय होता है       |
| भृतग्रामः | = भूतसमुदाय           |           | ( और )             |
| भूत्वा    | ={ उत्पन्न हो<br>होकर | warne     | _ { दिनके प्रवेश-  |
| भूत्वा    | े होकर                | अहरागमे   | ={वालमें (फिर)     |
| अवशः      | ∫ प्रकृतिके           | प्रभवति   | = उत्पन्न होता है  |
| जनसम्     | = { वशमें हुआ         | पार्थ     | = हे अर्जुन—       |

इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने लोक-सहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है।

सनातन अध्यक्त परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । परमेश्वर के यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ परः, तस्मात्, तुं, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्, सनातनः, यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न, विनश्यति ॥२०॥

=परन्तु तु =भाव है माव: तसात् = उस वह सचिदा-अव्यक्तात् = अव्यक्तसे भी सः ={नन्दघन पूर्ण =अति परे परः ब्रह्म परमात्मा सर्वेषु = सब ={ दूसरा अर्थात् अन्य: भूतेषु = भूतोंके = जो नश्यत्सु = नष्ट होनेपर भी यः सनातनः = सनातन == नहीं = अन्यक्त अञ्यक्तः विनश्यति = नष्ट होता है

परमात्मासे

भव्यक्त, अक्षर अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । भौर परमगति तथा परमधाम-की पकता । अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्, आहुः, परमाम्, गतिम्, यम्, प्राप्य, न, निवर्तन्ते, तत्, धाम, परमम्, मम ॥२१॥ और जो वह-

अव्यक्तः = अव्यक्त
अक्षरः = अक्षर
इति = ऐसे
उक्तः = कहा गया है
(मनुष्य)
न (पीछे नहीं
निवर्तनते आते हैं
तन् = वह
परमाम् = परम
गतिम् = गति
आहुः = कहते हैं (तथा)

े अनन्यभक्ति पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
परम पुरुष
परमेश्वर की यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं ततम्॥
प्राप्ति। पुरुष:, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, लभ्यः, तु, अनन्यया,
यस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्, इदम्, ततम्॥२२॥
तु =और
पार्थ =हे पार्थ
परमात्माके
परमात्माके
यस्य =

अन्तःस्थानि = अन्तर्गत

| इद्म्          |                           | पुरुष:  | = पुरुष                  |
|----------------|---------------------------|---------|--------------------------|
| सर्वम्<br>ततम् | =सब जगत्<br>=परिपूर्ण है* | अनन्यया | =अनन्य†                  |
| सः             | ={वह सनातन<br>अत्र्यक्त   | भक्त्या | =भक्तिसे                 |
| पर:            | =परम                      | लभ्यः   | ={ प्राप्त होने योग्य है |

कृष्ण यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। যুঞ मार्गका विषय प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ ल्ये यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्, आवृत्तिम्, च, एव, योगिनः, कइनेके भगवान्

की प्रयाताः, यान्ति, तम्, कालम्, वक्ष्यामि, भरतर्षम ॥२३॥ प्रतिशा ।

प्रयाताः, यान्ति, तम्, कालम्, बक्ष्यामि, भरतषभ ॥२३॥
तु =और
भरतपभ =हे अर्जुन
यत्र =जिस
काले =कालमें ‡
प्रयाताः ={ शरीर त्यागकर गये हुए
योगिनः =योगीजन
अनावृत्तिम् ={ पीछान आनेवाली गतिको
विल्यामि
व्यापितः =उस
कालम्
वाली गतिको
विश्यामि
वश्यामि
वश्यामि
वश्यामि
वश्यामि

फलसहित ग्रङ अमिज्योंतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् । मागका कथन । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥

गीता अध्याय ९ श्लोक ४ में देखना चाहिये ।

<sup>†</sup> गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये।

<sup>🕇</sup> यहां काल राष्ट्रसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके श्लोकोंमें भगवान्ने इसका नाम "सृति" "गति" ऐसा कहा है।

अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुक्रः, षण्मासाः, उत्तरायणम्, तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जनाः ॥२४॥ उन दो प्रकारके मार्गोमेंसे जिस मार्गमें-

ज्योतिः = ज्योतिर्मय

अग्निः = {अग्नि अभिमानी देवता है (और)

अहः = {विनका अभिमानी देवता है (तथा)

गुक्कः = { गुक्कपक्षका अभिमानी देवता है (विनका अभिमानी देवता है (विकका अभिमानी विकका अभिमानी देवता है (विकका अभिमानी विकका अभिमान

कलसिंदत क्राण- धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । नार्गका कथन । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥

धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्, तत्र, चान्द्रमसम्, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते ॥२५॥ तथा जिस मार्गमें-

भूमः = 
$$\begin{cases} \frac{1}{2} & \frac{1}$$

अर्थात् परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाले।

= { कृष्णपक्षका अ-( उपरोक्त कृष्णः देवताओंद्वारा ( और ) क्रमसे ले गया दक्षिणायनके हुआ ) षण्मासाः छ महीनोंका चान्द्रमसम्= चन्द्रमाकी दक्षिणायनम् अभिमानी ज्योतिः = ज्योतिको देवता है प्राप्य =प्राप्त होकर = उस मार्गमें तत्र ( खर्गमें अपने ( मरकर गया गुभकमाँका हुआ ) फल भोगकर ) ={ सकाम कर्म-=पीछा आता है

की अनादिताका कथन।

गती

=मार्ग

ग्रुड़ कृष्ण गति- शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥

शुक्रकृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, एकया, याति, अनावृत्तिम्, अन्यया, आवर्तते, पुनः ॥२६॥

ंहि = क्योंकि शाश्वते = सनातन जगतः = जगत्के मते = माने गये हैं (इनमें) एकया = एकके द्वारा एते = यह दो प्रकारके (गया हुआ\*) शिक्र और कृष्ण ={ पीछा न आनेवाली परमगतिको अना-गुक्रकृष्णे= अर्थात् देवयान वृत्तिम् और पितृयान =प्राप्त होता है याति ं

( और )

<sup>\*</sup> अर्थात् रसी अध्यायके श्लोक २ ४के अनुसार अचिमार्गसे गया हुआ योगी।

अन्यया = दूसरेद्वारा (गया हुआ\*) पुनः = पीछा आवर्तते = आता है अर्थात् जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है

बोनों मार्गोंको नैते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । जानने बाले बोगीकी प्रशंसा। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥

न, एते, सृती, पार्थ, जानन्, योगी, मुह्यति, कश्चन, तस्मात्, सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ और-

पार्थ = हे पार्थ (इस प्रकार)

एते = इन दोनों तसात् = इस कारण अर्जुन = हे अर्जुन (तं.)

स्ती = मार्गीको सर्वेषु = सब कालेमें कालेम हुआ = काई भी योगयुक्तः = {समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त मव = हो

अर्थात् निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो।

<sup>\*</sup> अर्थातं इसी अध्यायके श्लोक २५ के अनुसार धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी।

<sup>†</sup> अर्थात् फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फैसता कि किस करता के कामनाओं के

तत्त्वसे दोनों मार्गीको जानने-का फल।

# वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥

वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्, पुण्यफलम्, प्रदिष्टम्, अत्येति, तत्, सर्वम्, इदम्, विदित्वा, योगी, परम्, स्थानम्, उपैति, च, आद्यम् ॥२८॥

क्योंकि-

=योगी पुरुष योगी इदम् =इस रहस्यको विदित्वा = तत्त्वसेजानकर सर्वम् = सबको वेदेषु =वेदोंके पढ़नेमें एव = नि:सन्देह = तथा च यज्ञेषु ≔यज्ञ तपःसु =तप (और) = { दानादिकोंके करनेमें = जो पुण्यफलम् = पुण्यफल

प्रदिष्टम् =कहा है तत् 🚐 उस अत्येति = (जाता है च =और आद्यम् = सनातन परम् = परम स्यानम् =पदको उपैति ं =प्राप्त होता है

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो

नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥८॥ हरिः 🗳 तत्सत् इरिः 🕉 तत्सत् इरिः 🕉 तत्सत्

### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

## अथ नक्सोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ६ तक प्रभावसहित ज्ञानका विषय। (७-१०) जगत्की उत्पत्तिका विषय। (११-१५) भगवान्का तिरस्कार करने-वाले आसुरी प्रकृतिवालोंकी निन्दा और देवी प्रकृतिवालोंके भगवत्-भजनका प्रकार। (१६-१९) सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवान्के स्वरूपका वर्णन। (२०-२५) सकाम और निष्काम उपासनाका फल। (२६-३४) निष्काम भगवद्गत्तिकी महिमा।

#### श्रीभगवानुवाच

्विश्वनसिंहत इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । श्वनका कथन करनेकी प्रतिक्षा। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥

इदम्, तु, ते, गुह्यतमम्, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, ज्ञानम्, विज्ञानसहितम्, यत्, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात् ॥१॥ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन-

| ते                                                         | =तुझ                           | प्रवक्ष्यामि | = कहूंगा              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| अनस्यवे                                                    | = { दोषद्धिरहित<br>भक्तके लिये | तु           | =िक                   |
| हें हैं जिस्सार के किए | = इस                           | यत् 👫        | = जिसको               |
| इदम्<br>गुह्यतमम्                                          | = परम गोपनीय                   | ज्ञात्वा     | =जानकर ( तूं )        |
| ज्ञानम्                                                    | =ज्ञानको                       | अशुभात्      | ={ दुःखरूप<br>संसारसे |
| विज्ञान- }                                                 | = रहस्यके सहित                 | मोक्ष्यसे    |                       |
| सहितम् 🕽                                                   |                                | 'मास्यस      | ं= मुक्त हो जायगा     |

विकानसहित राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । **बा**नकी महिमा। <mark>प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्त</mark>ुमव्ययम् ॥२॥ राजविद्या, राजगुह्यम्, पवित्रम्, इद्म्, उत्तमम्, प्रत्यक्षावगमम्, धर्म्यम्, सुसुखम्, कर्तुम्, अञ्ययम् ॥ २ ॥

> सुसुखम् = बड़ा सुगम (एवं) पवित्रम् =अति पवित्र ( और ) अव्ययम् = अविनाशी है उत्तमम् = उत्तम

विशानसहित अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । रहित मनुष्योंको अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥३॥ जन्म मृत्युकी अश्रद्धानाः, पुरुषाः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, प्राप्ति। अप्राप्य, माम्, निवर्तन्ते, मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥

और-परंतप = हे परंतप परतप = हे परंतप माम् = मेरेको अस्य =  $\begin{cases} \xi H ( \pi a - \pi a - \pi a ) \\ \xi H ( \pi a - \pi a ) \end{cases}$  अप्राप्य =  $f( \pi a - \pi a )$  अप्राप्य =  $f( \pi a - \pi a )$  अप्राप्य =  $f( \pi a )$  अप्राप्य अश्रद्धानाः = श्रद्धारहित पुरुषाः = पुरुष

निवर्तन्ते = भ्रमण करते हैं

प्रभावसहित मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना । भगवान्के सर्व-भगवाप्त तव-भगवी सहप्रका मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ मया, ततम्, इदम्, सर्वम्, जगत्, अञ्यक्तमूर्तिना, कथन । मत्स्थानि, सर्वभूतानि, न, च, अहम्, तेषु, अवस्थितः ॥ ४ ॥

और हैं अर्जुन

मया = मुझ
अन्यक्त- { सिचदानन्दधन मूर्तिना = सब भूत सर्वभूतानि = सब भूत स्तिना संकल्पके सर्वम् = सब स्वम् = अधार स्थित हैं (इसल्यि वास्तवमें) ततम् = परिपूर्ण है = अने न अवस्थितः = स्थित नहीं हूं न अवस्थितः = स्थित नहीं हूं

" । न च मत्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥

> न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पस्य, मे, योगम्, ऐश्वरम्, भूतमृत्, न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ ५॥

> च =और (वे) भूतानि = सब भूत मत्स्थानि = मेरेमें स्थित न = नहीं हैं (किन्तु) मे = मेरी  $\mathbf{v}$   $\mathbf{v}$

( और ) **मम** = मेरा **भूतभावन:** = { भूतोंको उत्पन्न | आत्मा = आत्मा (वास्तवमें ) **भूतस्य:** = भूतोंमें स्थित **च** = मी = = नहीं है (और)

बाकाशके यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । ध्याना से तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ म्यापी स्वरूप-यया, आकाशस्थितः, नित्यम्, वायुः, सर्वत्रगः, महान्, का कथन । तथा, सर्वाणि, भूतानि, मल्थानि, इति, उपधारय ॥ ६ ॥

क्योंकि--यथा = जैसे ( आकाशसे | तथा = वैसे ही उत्पन्न हुआ ) सर्वत्रगः = सर्वत्र विचरनेवाला महान् = महान् वायु: = वायु नित्यम् = सदा ही मत्स्थानि = मेरेमें स्थित हैं आकाश- आकाशमें इति = ऐसे स्थित: = स्थित है उपधारय = जान

(मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तित्राले होनेसे) सर्वाणि =संपूर्ण उपधारय = जान

सर्वभूतोकी सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। <sup>उत्पत्ति</sup> और कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७॥ सर्वभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्, यान्ति, मामिकाम्,

कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादौ, विसृजामि, अहम् ॥ ७॥

कौर-कौन्तेय = हे अर्जुन | सर्वभूतानि = सब भूत कल्पक्षये = कल्पके अन्तमें मामिकाम् = मेरी

 प्रकृतिम्
 प्रकृतिको
 कल्पादौ
 कल्पादौ
 कल्पके आदिमें

 प्राप्त होते हैं
 तानि
 उनको

 अर्थात् प्रकृतिमें
 अहम्
 =मैं

 उप होते हैं
 पुनः
 =फिर

 (और)
 विसृजामि
 =रचता हूं

सर्वभूतोंकी प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजािम पुनः पुनः । पुनः पुनः मृतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥ प्रकृतिम्, स्वाम्, अवष्टभ्य, विसृजािम, पुनः, पुनः,

भूतग्रामम्, इमम्, कृत्स्नम्, अवशम्, प्रकृतेः, वशात् ॥ ८॥

कैसे कि-

स्वाम् = अपनी

प्रकृतिम् = { त्रिगुणमयी मायाको मायाको मायाको मुत्रामम् = भूतसमुदायको मुत्रामम् = भूतसमुदायको पुनः पुनः = बारम्बार (उनके कमेंकि अनुसार) मुत्रामम् = प्रतन्त्र हुए

मगवान्को कमं न च मां तानि कमीणि निब्रधनित धनंजय ।
न बांधनेमें
हेतुका कथन ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमीसु ॥ ६ ॥
न, च, माम्, तानि, कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय,
उदासीनवत्, आसीनम्, असक्तम्, तेषु, कर्मसु ॥ ९॥

थनंजय = हे अर्जुन कमीं = कमीं में तेषु = उन असक्तम् = आसक्तिरहित च = और | तानि = वे | उदासीनके | सहरा \* | जासीनम् = स्थित हुए | माम् = मुझ परमात्माको | निवधनित = बांधते हैं

भगनान्ते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । सकाशसे प्रकृतिः हारा चराचर जगत्की उत्पत्ति। मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्, हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्, विपरिवर्तते ॥१०॥

कौन्तेय = हे अर्जुन मया = मुझ अध्यक्षेण = {अधिष्ठाताके सकाशसे (यह मेरी) प्रकृतिः = माया सचराचरम् = {चराचरसहित सर्व जगत्को

भगवान्का अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
तिरस्कार करने- परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥११॥
अवजानन्ति, माम्, मूढाः, मानुषीम्, तनुम्, आश्रितम्,
परम्, भावम्, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम् ॥११॥

जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्वभावके विना अपने आप सत्तामात्रसे ही .
 होते हैं उसका नाम उदासीनके सदृश है ।

#### ऐसा होनेपर भी-

अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्घारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं।

राक्षकी और मोघाशा मोघकर्माणो मोघशाना विचेतसः । भाष्ठरी प्रकृति- राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥

मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः, राक्षसीम्, आसुरीम्, च, एव, प्रकृतिम्, मोहिनीम्, श्रिताः॥१२॥

जो कि-

भ गीता अध्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहिये।
 † जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवान्ने गीता
 अध्याय १६ श्लोक ४ तथा श्लोक ७ से २१ तक कहा है।

दैवी प्रकृतिवाले महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
पहात्माओं की भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमञ्ययम् ॥१३॥

महात्मानः, तु, माम्, पार्थ, दैवीम्, प्रकृतिम्, आश्रिताः, भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्, अन्ययम् ॥१३॥

विषि । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥

सततम्, कीर्तयन्तः, माम्, यतन्तः, च, दढव्रताः, नमस्यन्तः, च, माम्, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ और वे-

**दृढवताः** = { <sup>दृढ़</sup> निश्चयवाले भक्तजन सततम् = निरन्तर | कीर्तयन्तः = युणोंका कीर्तन करते हुए

 <sup>\*</sup> इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ श्लोक १-२-३ में
 देखना चाहिये ।

```
च = तथा
(मेरी प्राप्तिके लिये)

यतन्तः = यन्त करते हुए
च = और
माम् = मेरेको

नमस्यन्तः= { बारम्बार प्रणाम करते हुए
करते हुए
च उपासते हैं
```

रणसनाके ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते 1

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥ ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्, उपासते, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोमुखम् ॥१५॥ उनमें कोई तो-

माम् = मुझ (उपासते ) = उपासते हैं(और)
विश्वतोमुखम् =  $\begin{cases} 3राट्खरूप \\ 4रमात्माको \end{cases}$  = दूसरे

जन्तः = ज्ञानयज्ञके द्वारा

पजन्तः = प्जन करते हुए

एकत्वभावसे
अर्थात् जो कुछ
है सब वासुदेव
ही है इस भावसे
उपासते = उपासते हैं

्यज्ञरूपसे अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

भगवान् के मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमिसरहं हुतम् ॥१६॥

अहम्, कतुः, अहम्, यज्ञः, स्वधा, अहम्, अहम्, औषधम्, मन्त्रः, अहम्, अहम्, एव, आज्यम्, अहम्, अग्निः, अहम्, द्वतम्॥ क्योंकि-

कतुः = कतु अर्थात् श्रीत कर्म | अहम् = मैं हूं ( एवं ) अहम् = मैं हूं मन्त्रः = मन्त्र = { यज्ञ अर्थात् पञ्चमहा-यज्ञादिक स्मार्तकर्म आज्यम् = घृत मैं हूं स्वधा अर्थात् अहम् = मैं हूं अहम् = भें हूं स्त्रधा = पितरोंके निमित्त अहम् = मैं हूं (और) दिया जानेवाला अन्न हुतम् = हवनरूप किया अहम् = मैं हूं (भी) औषधम्= { ओषधि अर्थात् अहम् = मैं सब वनस्पतियां एव = ही हूं

<sub>पिता मातादि-</sub> पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । रूपसे मगवान्के वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ सरूपका क्यन पिता, अहम्, अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः,

वेद्यम्, पवित्रम्, ओंकारः, ऋक्, साम, यजुः, एव, च ॥१७॥

और हे अर्जुन ! मैं ही-अस्य <del>= इस</del> पिता = पिता जगतः =संपूर्ण जगत्का माता = माता (और) धाता अर्थात् धारण पितामहः = पितामह (हूं) ्योषण करनेवाला = और एवं कर्मोंके फलको देनेवाला (तथा) पवित्रम् = पवित्र धाता

<sup>\*</sup> गीता अध्याय १३ श्लोक १२ से लेकर १७ तकमें देखना चाहिये।

```
      ओंकार:= ओंकार ( तथा )
      यजुः = यजुर्वेद ( भी )

      ऋक् = ऋग्वेद
      अहम् = मैं

      साम = सामवेद ( और )
      एव = ही हूं
```

प्रभावसहित गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत् । भगवान्के सर्वे प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥१८॥ गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्, सुहृत्, क्यन् । प्रभवः, प्रल्यः, स्थानम्<mark>, निधानम्, बीजम्, अ</mark>ब्ययम् ॥१८॥ और हे अर्जुन-

> गतिः = प्राप्त होने योग्य = { भरणपोषण करने-वाला = सबका खामी त्रभः साक्षी = { ग्रुभाग्रुभका देख-नेवाला = सबका आधार निवासः = सबका वासस्थान मिधानम् = निधान\* (और)

> प्रति उपकार ( और ) शरणम् = शरण लेने योग्य ( तथा )
>
> अञ्ययम् = अविनाशी बीजम् = कारण (भी) (अहम् एव) = मैं ही हूं

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥१६॥ तपामि, अहम्, अहम्, वर्षम्, निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, अमृतम्, च, एव, मृत्युः, च, सत्, असत्, च, अहम्,अर्जुन ॥

<sup>\*</sup> प्रकयकालमें संपूर्ण भूत सहमरूपसे जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है।

और-

 अहम्
 = मैं (ही )

 तपामि
 = { सूर्यरूप हुआ तपता हूं (तथा)

 वर्षम्
 = वर्षाको

 नगृह्णामि
 = (अकर्षण करता हूं च करता हूं च कार असत् (भी )

 उत्मृजामि
 = और

 उत्मृजामि
 = अर अहम् = मैं

 उत्मृजामि
 = अर अर्जन

 उत्मृजामि
 = हे अर्जुन

 उत्मृजामि
 = हे अर्जुन

सकाम उपासना-का फल्र । त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥२०॥

त्रैविद्याः, माम्, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञैः, इष्ट्वा, खर्गतिम्, प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्, आसाद्य, सुरेन्द्रलोकम्, अश्वन्ति, दिव्यान्, दिवि, देवभोगान् ॥ २०॥

परनतु जो-

त्रीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकाम कमोंको करनेवाले (और) सोमपाः = { सोमरसको पीनेवाले (एवं) पूतपापाः = { पापोंसे पवित्र

 <sup>#</sup> वहां स्वगंप्राप्तिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र होना
 समझना चाडिये।

| माम्     | = मेरेको                                             | सुरेन्द्र-} | = इन्द्रलोकको  |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| यज्ञैः   | = यज्ञोंके द्वारा                                    | लोकम्       |                |
| इष्ट्रा  | = पूजकर                                              | आसाद्य      | = प्राप्त होकर |
| स्वगतिम् | = खर्गकी प्राप्तिको                                  | दिवि        | = खर्गमें      |
| C 2      | 7 9:                                                 | 0           | = दिव्य        |
| ते       | =चाहत ह<br>= वे पुरुष<br>={अपने पुण्योंके<br>={फल्हप | देवभोगान    | _{ देवताओं के  |
|          | _ (अपने पुण्योंके                                    | ુવનાગાય     | े   भोगांको    |
| पुण्यम्  | = { फल्रूप                                           | अश्वन्ति    | =भोगतं है      |

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥

ते, तम्, भुक्त्वा, खर्गलोकम्, विशालम्, क्षीणे, पुण्ये, मर्त्यलोकम्, विशन्ति, एवम्, त्रयीवर्मम्, अनुप्रपन्नाः, गतागतम्, कामकामाः, लभन्ते ॥२१॥

और-विशन्त = प्राप्त होते हैं ते = इस प्रकार (खर्ग-एवस तम् = 3स विशालम् = विशाल स्वर्गलोकम् = स्वर्गलोकको के साधनरूप) तीनों वेदोंमें = भोगकर भुक्त्वा पुण्ये = { पुण्य क्षीण = { होनेपर अनुप्रपन्नाः = शरण हुए क्षीणे ( और ) मर्त्यलोकम् = मृत्युलोकको

कामकामाः = भोगोंकी जाते में जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेसे मृत्युलोकमें आते हैं ।

विकाम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

व्यासनाका कल तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२॥

अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्, ये, जनाः, पर्युपासते, तेषाम्, नित्याभियुक्तानाम्, योगक्षेमम्, वहामि, अहम्॥२२॥

काय देवताओं- येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । की पूजांसे भी विदिश्व पूर्वक तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२३॥ भगवद् पूजन ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, बोनेका निरूपण ते, अपि, माम्, एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम् ॥२३॥

अगवतके खरूपकी प्राप्तिका नाम थोग है और अगवत्प्राप्तिके
 निमित्त किथे हुए साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है।

|                |                                                      | और-                |                                |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| कौन्तेय        | = हे अर्जुन                                          | अपि                | =भी                            |
| अपि            | =यद्यपि                                              | माम्               | =मेरेको                        |
| श्रद्भया       | =श्रद्धासे                                           | एव                 | = ही                           |
| अन्विताः<br>ये | =युक्त हुए<br>=जो                                    | यजन्ति             | =पूजते हैं                     |
| मक्ताः         | =सकामी भक्त                                          |                    | (किन्तु उनका                   |
| अन्यदेवताः     | $= \begin{cases}                                   $ | 2000               | वह पूजना )<br>(अविधिपूर्वक है  |
| यजन्ते<br>ते   | =पूजते हैं<br>=वे                                    | अविधि-<br>पूर्वकम् | = अर्थात् अज्ञान-<br>पूर्वक है |

भगवानको तस्त- अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । से न जानने-वालोका पतन । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥

> अहम्, हि, सर्वयज्ञानाम्, भोक्ता, च, प्रमुः, एव, च, न, तु, माम्, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते ॥२॥

| हि            | = क्योंकि<br>= संपूर्ण यज्ञोंका | <b>माम्</b> = { मुझ अधियज्ञ-<br>स्त्ररूप परमेश्वरको              |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| स्वयज्ञानाम्  | =संपूर्ण यज्ञाका                |                                                                  |
| भोक्ता        | =भोक्ता                         | तत्त्वेन =तत्त्वसे                                               |
| च             | = और                            | न ≔नहीं                                                          |
| <b>प्रभुः</b> | =खामी                           | अमि-<br>जानन्ति }=जानते हैं                                      |
| च             | =भ <u>ी</u>                     | जानन्ति र्                                                       |
| अहम्          | = मैं                           | अतः = इसीसे                                                      |
| एव            | <b>= ही ( हूं )</b>             | गिरते हैं अर्थात्                                                |
| त             | =परन्तु                         | च्यवन्ति = { पुनर्जन्मको                                         |
| त             | =वे                             | िंगरते हैं अर्थात्<br>च्यवन्ति = पुनर्जन्मको<br>प्राप्त होते हैं |

<sup>चपासनाके अनु</sup> यान्ति देववृता देवान् पितृन्यान्ति पितृवृताः । सार फल्रप्राप्ति-भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ का कथन ।

> <mark>यान्ति, देवव्रताः, देवान्, पितृन्, यान्ति,</mark> पितृव्रताः, <mark>मूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति,</mark> मद्याजिनः, अपि, माम् ॥२५॥

> > कारण यह नियम है कि-

देवव्रताः = { देवताओंको पूजनेवाले प्राप्त होते हैं प्राप्त होते हैं प्राप्त होते हैं (और) होते यान्ति =प्राप्त होते हैं यान्ति =प्राप्त होते हैं-

इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता\*।

मिक्तपूर्वक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति । वर्पण किये हुए <sub>पत्र-पुष्पदि को</sub> तद्हं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ ख्ये पत्रम्, पुष्पम्, फलम्, तोयम्, यः, मे, भक्त्या, प्रयन्छति, खानेके भगवान् <sup>की</sup> तत्, अहम्, भक्त्युपहृतम्, अश्नामि, प्रयतात्मनः ॥२६॥ प्रतिशा । तथा है अर्जुन ! मेरे प्जनमें यह सुगमता भी है कि-

| तोयम् = जल (इत्यादि ) यः = जो (कोई भक्त ) में = मेरे लिये पत्रम् = पत्र वेट्तर्म = तेल फलम् =फल

गीता मध्याय ८ श्लोक १६ में देखना चाहिये

भक्त्या = प्रेमसे
प्रयच्छति = अर्पण करता है
उस शुद्ध
प्रयतात्मनः= बुद्धि निष्काम
प्रेमी मक्तका
भक्त्युपहुतम् विया हुआ

तत् = वह
(पत्र पुष्पादिक)
अहम् = मैं
(संगुणरूपसे
प्रकट होकर
प्रीतिसहित)
अक्षामि = खाता हूं

सर्वंकर्म भगवान् यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत् । के अर्पण करने-की अश्चा । यत्, करोषि, यत्, अश्वासि, यत्, जुहोषि, ददासि, यत्, यत्, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्, कुरुष्व, मदर्पणम् ॥२७॥ इसल्विये-

 कोन्तेय
 = हे अर्जुन (तं)
 ददासि = दान देता है

 यत
 = जो (कुछ)
 यत
 = जो (कुछ)

 अक्षासि
 = खाता है
 तपस्यसि = { स्वधमीचरणस्प तप करता है

 यत
 = जो (कुछ)
 तत् = वह (सब)

 जहोषि
 = हवन करता है
 मदर्पणम् = मेरे अर्पण

 यत
 = जो (कुछ)
 कुरुष्व

सर्वकर्म भगवान् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। के अर्पण करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति शुभाशुभफलैः, एवम्, मोक्ष्यसे, कर्मबन्धनैः, संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्, उपैष्यसि ॥२८॥

| एवम् =       | = इस प्रकार                                  | कर्मबन्धनैः | = कर्मबन्धनसे        |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| संन्यासयोग   | कर्मोंको मेरे<br>अर्पण करने-<br>रूप संन्यास- | मोक्ष्यसे   | ={ मुक्त हो<br>जायगा |
| युक्तात्मा = | योगसे युक्त                                  |             | (और उनसे)            |
|              |                                              | विमुक्तः    | =मुक्त हुआ           |
| शुभाशुभ-     | ( शुभाशुभ                                    | माम्        | =मेरेको (ही)         |
| फ़लैः =      | र फल्स्प                                     | उपैष्यसि    | =प्राप्त होवेगा      |

भगवानके समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
समत्वमाव का ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥
भजनेवालों की समः, अहम्, सर्वभृतेषु, न, मे, द्वेष्यः, अस्ति, न, प्रियः,
मिहमा। ये, भजन्ति, तु, माम्, भक्त्या, मिय, ते, तेषु, च, अपि, अहम् ॥२९॥

यद्यपि-अहम |प्रिय: = प्रिय है सर्वभूतेषु = सब भूतोंमें = सब भूतोंमें = { समभावसे = व्यापक हूं = माम् = मेरेको समः =न (कोई) भक्त्या = प्रेमसे न = मेरा भजन्ति = भजते हैं द्वेष्यः = अप्रिय अस्ति = है (और) ते = वे = मेरेमें = न =और

तेषु = उनमें (प्रत्यक्ष प्रकट हूं\*) **अहम्** = मैं **अपि =** भी

किरतार मगबद- अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । भजनसे महा-भा साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३०॥ ब्दार होनेका अपि, चेत्, सुदुराचारः, भजते, माम्, अनन्यभाक्, साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्, व्यवसितः, हि, सः ॥३०॥ कथन।

तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन-=यदि (कोई) सः

सुदुराचार:= { अतिशय | साधु: = साधु | एव = ही | मन्तव्य: = मानने योग्य है | हि = क्योंकि | साक् = क्योंकि | स: = वह | सम्यक् | यथार्थ निश्चय | व्यवसित: | वाला है वि अर्थात् उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि

परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है।

] क्षिप्रं भवति धर्मात्म<mark>ा शश्वच्छान्ति निगच्छति।</mark> कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणक्यित ॥ क्षिप्रम्, भवति, धर्मात्मा, शश्वत्, शान्तिम्, निगच्छति, कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति ॥३१॥

**<sup>\*</sup>जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनौंद्रारा** प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है नैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है।

इसलिये वह-क्षिप्रम् =शीव्र ही धर्मात्मा = धर्मात्मा प्रति भवति = हो जाता है (और) जानीहि = जान (कि) शश्वत् = मेरा = सदा रहनेवाली मे शान्तिम् = परमशान्तिको भक्तः = भक्त निगच्छति = प्राप्त होता है न कौन्तेय = हे अर्जुन (तूं) प्रणक्यति

मगनान्के शरण मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। वैश्व, श्रद्ध और स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ नीच योनिवाली- माम्, हि, पार्थ, व्यपाश्चित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, का भी कल्याण। स्त्रियः, वैश्याः, तथा, शृद्धाः, ते, अपि, यान्ति, पराम, गतिम्॥३२॥

हि पार्थ = क्योंकि = हे अर्जुन **स्त्रियः** = स्त्री अपि वैश्याः = वैश्य (और) = मेरे माम शूद्राः = रादादिक व्यपाश्रित्य = शरण होकर तथा = तथा (तो) पापयोनयः = पापयोनिवाले पराम् =परम अपि = भी गतिम् = गतिको (ही) ये • = जो कोई यान्ति = प्राप्त होते हैं

शक्षण और राज कि पुनर्बोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । श्चिष मक्तोंकी श्रांसा और अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्य माम् ॥ भगवत्-मजनके किम्, पुनः, ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, छिये आजाः। अनित्यम्, असुखम्, लोकम्, इमम्, प्राप्य, भजस्व, माम्॥३३॥ पुन: = फिर

किम् = क्या
(वक्तव्यम्) = कहना है (कि)
पुण्याः = पुण्यशील
बाह्मणाः = बाह्मणजन
तथा = तथा
राजप्यः = राजऋषि
मक्ताः = भक्तजन
(परमगितिको)
(यान्ति) = प्राप्त होते हैं
(अतः) = इसलिये (त्ं)
असुखम् = सुखरहित (और)
अनित्यम् = क्षणभंगुर
इमम् = इस
लोकम् = मनुष्यशरीरको
प्राप्य = प्राप्त होकर
माम्
भजस्व
(विरन्तर) मेरा
भजस्व

अर्थात् मनुष्यशरीर बड़ा दुर्छभ है, परन्तु है नाशवान् और सुखरिहत, इसिंछचे कालका भरोसा न करके तथा अज्ञान-से सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें न फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर।

भगवान्की मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
भक्ति करनेके
किये आशा भीर
ममिवेष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥
असका फल । मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्, नमस्कुरु,
माम्, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्, आत्मानम्, मत्परायणः ॥३४॥

मन्मनाः = { केवल मुझ सिचदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यप्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला = हो (और)

मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धाप्रेमसहित निष्कामभावसे मुझकः

मद्भक्तः (भव) = (मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धाप्रेमसहित निष्कामभावसे नाम गुण और प्रभावके श्रवण कीर्तन मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो (तथा)

मद्याजी
(भव)
=
{ मेरा (शङ्क चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डल आदि
भ्षणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला कौस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी और शरीरके द्वारा
सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेमसे विद्वलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो ( और )

माम् = मुझ सर्वशक्तिमान् विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे संपन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको

नमस्कुरु ={ विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम कर

एवम् = इस प्रकार

मत्परायणः = मेरे शरण हुआ ( तुं )

आत्मानम् = आत्माको

युक्तवा = मेरेमें एकीमाव करके

माम् = मेरेको

एव =ही

एष्यसि = प्राप्त होवेगा

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिवस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्

### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अथ दशमोऽध्यायः

प्रधान विषय—१ से ७ तक मगवान्की विभूति और योगशक्तिका कथन तथा उनके जाननेका फल। (८—११) फल और प्रभावसहित मित्तियोगका कथन। (१२—१८) अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति एवं विभूति और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना। (१९—-४२) भगवान्द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन।

#### श्रीभगवानुवाच

परम प्रमावयुक्त भूय एव महाबाहो श्<u>र</u>ेणु मे परमं वचः । बचन कहनेके िक्ये भगवान्की यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ प्रतिका ।

भूयः, एव, महाबाहो, श्रृणु, मे, परमम्, वचः, यत्, ते, अहम्, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥१॥

भगवान् श्रीकृष्ण चनद्रजी बोले-

 महाबाहो = हे महाबाहो
 यत् = जो (कि)

 भ्यः = फिर
 अहम् = मैं

 एव = भी
 ते = तुझ

 मे = मेरे
 अतिशय प्रेम

 परमम् = परम
 (रहस्य और

 प्रभावयुक्त )
 हितकाम्यया = { हितकी हच्छासे

 भृणु = अवण कर
 वक्ष्यामि = कहूंगा

 म० गी० १६—

अजम्

```
सनका भादि न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
 होने हें मेरी अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वदाः ॥२॥
हराति को न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्, न, महर्षयः,
          अहम्, आदि:, हि, देवानाम्, महर्षीणाम्, च, सर्वशः ॥२॥
                                       हे अर्जुन-ू
विषयमें भगवान्- से
                                            महर्षेयः = महर्षिजन (ही)
            प्रभवम् = उत्पत्तिको अर्थात् विभूति-
सिहत लीलासे प्रकट होनेको न = न स्वालोग = देवतालोग = और
 का कथन ।
            (विदुः) = जानते हैं (और)

महर्षीणाम् = महर्षियोंका (भी)

आदिः = आदि कारण हूं
   प्रमावसहित यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
         को असंमूढः स मत्येंषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥
प्रमेश्वर
बाननेका फरु।
            यः, माम्, अजम्, अनादिम्, च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्,
            असंमृदः, सः, मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥३॥
            यः
                    = जो
                                           अनादिम् = अनादि*
                     = मेरेको
            माम्
                                          च = तथा
                        अजन्मा अर्थात्
                     = वास्तवमें जन्म-
रहित ( और ) | लोक-
महेश्वरम् = { होकोंका महान्
```

अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित होने और सक्का कारण होने।

```
वेत्ति = तत्त्वसे जानता है | असंमूढः = ज्ञानवान् (पुरुष)
सः = वह सर्वपापैः = संपूर्ण पापोंसे
मर्त्येषु = मनुष्योंमें प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है
```

मगनान्से बुद्धि बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं द्मः रामः । मादि भागेंकी सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ बुद्धिः, ज्ञानम्, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्, दमः, रामः,

बुद्धः, ज्ञानम्, असमाहः, क्षमा, सूलम्, दमः, रामः, सुखम्, दुःखम्, भवः, अभावः, भयम्, च, अभयम्, एव, च॥॥॥ और हे अर्जुन—

बुद्धिः = { निश्चयकरनेकी शक्ति (एवं) सुखम् = सुख जानम् = तत्त्वज्ञान (और) सुखम् = दुःख असंमोहः= अमृद्गा भवः = उत्पत्ति च = और अभावः = प्रलय (एवं) भयम् = भय च = और अभयम् = अमय एवं = भी

[ " ] अहिंसा समता तृष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥
अहिंसा, समता, तृष्टिः, तपः, दानम्, यशः, अयशः,
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्, मत्तः, एव, पृथग्विधाः॥५॥
तथा-

अहिंसा = अहिंसा

समता = समता

तृष्टिः = संतोष
तपः = तप\*
दानम् = दान
यशः = कीर्ति (और)
अयशः = अपकीर्ति
(एवम्) = ऐसे (यह)

प्रातनाम् = प्राणियोंके
प्रथिवधाः= नाना प्रकारके
भावाः = भाव
मतः = मेरेसे
एव = ही
भवन्ति = होते हैं

भगवान्के महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। संकल्पमे सप्ति और सनका-मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥६॥ दिकोंकी उत्पत्ति- महर्षयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, का कथन। मद्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्, लोके, इमाः, प्रजाः॥६॥

### और हे अर्जुन-

सप्त = सात (तो )
महर्षयः = महर्षिजन (और )
चत्वारः = चार (उनसे भी )
पूर्वे = { पूर्वमें होनेवाले | सनकादि )
तथा = तथा
याम् = जिनकी
ननवः = { खायंभुव आदि | चौदह मनु | चौदह मनु | प्रजाः = प्रजा है

मगबान्की एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
बिभूति और
योगको तत्त्वसे सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥

<sup>\*</sup> स्वधमंके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है।

एताम्, विभूतिम्, योगम्, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥ ७॥ और-

 प:
 = जो ( पुरुष )

 एताम्
 = इस

 मम
 = मेरी

 परमैश्वर्यरूप
 (मेरेमें ही )

 प्रित्तात्वो
 (प्रतीभावसे

 च
 = और

 पोगम्
 = योगशक्तिको

 तत्त्वतः
 = तत्त्वसे

 न
 = नहीं

 सः
 = वह

भगवान्के प्रभाव अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । को समझकर भजनेवाकों की इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ प्रशंसा । अहम्, सर्वस्य, प्रभवः, मतः, सर्वम्, प्रवर्तते, इति, मत्वा, भजन्ते, माम्, बुधाः, भावसमन्विताः ॥ ८॥

अहम् = मैं वासुदेव ही
सर्वस्य = संपूर्ण जगत्की
प्रभवः = उत्पत्तिका कारण
( और )

मत्तः = मेरेसे ही
सर्वम् = सब जगत्
प्रवतिते = चेष्टा करता है
इति = इस प्रकार

जो कुछ ६ इयमात्र संसार है सो सब भगवान्की माया है और एक बासुदेव भगवान् ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना ही तत्त्वसे जानना है।

मत्वा = तत्त्वसे समझकर
भाव-  $= \begin{cases} % & \text{श्रद्धा और भिक्त-} \\ समन्विता: \end{cases} = \begin{cases} % & \text{श्रद्धा और भिक्त-} \\ से शुक्त & \text{हुए} \end{cases}$ समन्विता:  $= \begin{cases} & \text{बुद्धिमान} \\ & \text{भक्त-} \end{cases} = \begin{cases} & \text{निरन्तर} \\ & \text{भजते हैं} \end{cases}$ 

भगवत-भक्तो- मिन्नित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । के छक्षण और उनके साधनका मिन्निताः, मद्गतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्, कथयन्तः, च, माम्, नित्यम्, तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च॥ ९॥

भिच्ताः = { निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाळे (और) मद्भत- विप्तानेवाळे (और) प्रभावसहित ) प्रमावसहित ) माम् = मेरा प्रभावसहित ) माम् = मेरा कथ्यन्तः = कथन करते हुए च = ही तुष्यन्ति = संतुष्ट होते हैं च = और (मुझ वासुदेवमें ही) परस्परम् = आपसमें प्रमावको जनाते हुए करते हुँ

श्रीतिपूर्वक तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । निरन्तर भजने-ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥

मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया
 है उनका नाम है महतप्राणा: ।

तेषाम्, सततयुक्तानाम्, भजताम्, प्रीतिपूर्वकम्, ददामि, बुद्धियोगम्, तम्, येन, माम्, उपयान्ति, ते ॥१०॥

तेषाम् = उन

सततयुक्तानाम्

(और)

प्रीतिपूर्वकम् = प्रेमपूर्वक

भजताम्

(क्रीत्विक्रम् = प्रेमपूर्वक

भजताम्

(क्रीत्विक्रम् = प्रेमपूर्वक

भजताम्

(क्रीत्विक्रम् = प्रेमपूर्वक

# " ] तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

## नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता ॥११॥

तेषाम्, एव, अनुकम्पार्थम्, अहम्, अज्ञानजम्, तमः, नारायामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भाखता ॥११॥

### और हे अर्जुन-

तेषाम् = उनके ( ऊपर )
अज्ञानजम् =  $\begin{cases} 3 \pi \sin \pi i \\ 3 \pi \sin \pi i \end{cases}$ अज्ञानजम् =  $\begin{cases} 3 \pi \sin \pi i \\ 3 \pi \sin \pi i \end{cases}$ एव = ही
अहम् = मैं खयं
आहम् =  $\begin{cases} (3 \pi i) \sin \pi i \\ 3 \pi \sin \pi i \end{cases}$ मास्तता = प्रकाशमय
आहम् =  $\begin{cases} (3 \pi i) \sin \pi i \\ 3 \pi \sin \pi i \end{cases}$ मास्तता =  $\begin{cases} \pi \cos \pi \sin \pi i \\ 3 \pi \sin \pi i \end{cases}$ मानस्थः
मानस्थः
से स्थित हुआ

#### अर्जुन उवाच

मानात् की पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥१२॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा।
असितो देवलो व्यासः खयं चैव ब्रवीषि मे ॥१३॥

परम्, ब्रह्म, परम्, धाम, पवित्रम्, परमम्, भवान्, पुरुषम्, शाश्वतम्, दिन्यम्, आदिदेवम्, अजम्, विभुम्, आहुः, त्वाम्, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, असितः, देवलः, न्यासः, स्वयम्, च, एव, ब्रवीषि, मे॥ १२-१३॥

इस प्रकार भगवान्के वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवन्-

= आप भवान् = परम परम् = ब्रह्म ( और ) ब्रह्म अजम् = अजन्मा = परम ( और ) परम् =धाम ( एवं ) = सर्वन्यापी धाम विभुम् =परम = कहते हैं परमम् आहुः =पवित्र (हैं) =वैसे ही पवित्रम् तथा = क्योंकि देविधः = देवऋषि ( यतः ) = आपको नारदः =नारद (तथा) त्वाम् = सब =असित (और) असितः सर्वे = ऋषिजन = देवलऋषि देवलः ऋषयः ः = सनातन (तथा) शाश्वतम् = दिव्य = महर्षि व्यास दिञ्यम् व्यासः = और = पुरुष ( एवं पुरुषम्

स्वयम् = स्वयम् आप मे = मेरे (प्रति) एव = भी न्नवीपि = कहते हैं अर्जुनदारा सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वद्सि केशव। ौं न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा <mark>न दानवाः ॥१४॥</mark> प्रभावका वर्णन। सर्वम्, एतत्, ऋतम्, मन्ये, यत्, माम्, वदसि, केशव, न, हि, ते, भगवन् , व्यक्तिम् , विदुः, देवाः, न, दानवाः ॥१४॥ केशव = हे केशव
यत् = जो ( कुछ भी )
माम् = मेरे प्रति
वदसि = आप कहते हैं
एतत् = इस
एतत् = इस
सर्वम् = समस्तको ( मैं )
ऋतम् = सत्य
मन्ये = मानता हूं
भगवन् = हे भगवन्
ते = आपके

| क्यक्तिम् = { छीछामय\*
| खरूपको |
| न = न
| दानवाः = दानव |
| विदुः = जानते हैं |
| विदुः = देवता |
| हि = ही |
| (विदुः) = जानते हैं | » । स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ खयम्, एव, आत्मना, आत्मानम्, वेत्थ, त्वम्, पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ १५॥

भूतभावन= है भूतोंको भूतेश = है भूतोंके

<sup>\*</sup> गीता अध्याय ४ श्लोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये।

 देवदेव
 = हे देवोंके देव
 स्वयम्
 = ख्यम्

 जगत्पते
 = ही
 आत्मना
 = अपनेसे

 पुरुषोत्तम
 = हे पुरुषोत्तम
 आत्मानम्
 आपको

 त्वम्
 = आप
 वेत्थ
 = जानते हैं

भगवान्की वक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः।
विभूतियों को याभिर्विभूतिभिर्छोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥
जाननेके लिये
वक्तुम्, अर्हसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः,
याभिः, विभूतिभिः, लोकान्, इमान्, त्वम्, व्याप्य, तिष्ठसि ॥
इसक्षिये हे भगवन्-

त्वम् = आप | याभिः = जिन | हि = ही (उन) | विभूतियों के विभूतियों के

मगवत-चिन्तन- कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

के विषय में केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽिस भगवन्मया ॥

कथम्, विद्याम्, अहम्, योगिन्, त्वाम्, सदा, परिचिन्तयन्,

केषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्, मया ॥१७॥

योगिन् = हे योगेक्षर | कथम् = किस प्रकार

अहम् = मैं सदा = निरन्तर

| 00        | _ (चिन्तन      | केषु     | = किन              |
|-----------|----------------|----------|--------------------|
| परिचन्त्य | न्={ करता हुआ  | केषु     | =िकन               |
| त्वाम्    | =आपको          | भावेषु   | = भावोंमें         |
| विद्याम्  | =जानूं         | मया      | = मेरेद्वारा       |
| च         | = और           | चिन्त्यः | =चिन्तन करने योग्य |
| भगवन्     | = हे भगवन्(आप) | असि      | = 100              |
| 0 3       | 2 2 . 0        | -2-      | ज्याच्य ।          |

बोगशिक और विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादेन ।

विभूतिवों को
भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥

विस्तारसे कहनेविस्तरेण, आत्मनः, योगम्, विभूतिम्, च, जनार्दन,
को लिये अर्जुनभूयः, कथय, तृप्तिः, हि, शृण्वतः, न, अस्ति, मे, अमृतम् ।१८।

और-

जनार्दन = हे जनार्दन | हि = क्योंकि (आपके)
आत्मनः = अपनी
योगम् = योगशक्तिको
च = और (परमैश्वर्यरूप)
विभृतिम् = विभृतिको
भूयः = फिर (भी)
विभ्तरेण = विस्तारपूर्वक
कथय = कहिये

अर्थात् सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है। श्रीमगवासुवाच

अपनी दिन्य हन्त ते कथयिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः । विभूतियों की प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ भगवान् की हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिन्याः, हि, आत्मविभूतयः, प्रतिहा । प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे ॥१९॥

इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले-

 क्रस्थ्रेष्ठ
 = हे कुरुश्रेष्ठ

 इन्त
 = अब (मैं)

 ते
 = तेरे लिये

 दिव्याः
 | अपनी दिव्य

 अत्म | विभूतियोंको

 विभूतयः
 | विभूतियोंको

 प्राधान्यतः
 = प्रधानतासे

सर्वातमस्पते अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः ।

भगवान् के अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त एव च ॥२०॥
अहम्, आत्मा, गुडाकेश, सर्वभृताशयस्थितः,
अहम्, आदिः, च, मध्यम्, च, भृतानाम्, अन्तः, एव, च॥२०॥

गुडाकेश = है अर्जुन
अहम् = मैं
सर्वभूताशय- | सब भूतोंके | मध्यम् = मध्य
स्वितः | दृदयमें स्थित | च = और
आत्मा = { सबका | आत्मा हूं | च = भी | अहम् = मै | एव = ही हूं

विष्णु आदि आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान् ।

विभृतियों का

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं दाद्यां ॥२१॥

आदित्यानाम्, अहम्, विष्णुः, ज्योतिषाम्, रविः, अंशुमान्,

मरीचिः, मरुताम्, अस्मि, नक्षत्राणाम्, अहम्, शर्शे ॥२१॥

| और हे अर्जुन-    |                                           |               |                              |  |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| अहम्<br>आदित्या- | = मैं<br>( अदितिके                        | मरुताम्       | ={ वायु-<br>देवताओंमें       |  |
| नाम्             | = { बारह पुत्रोंमें<br>_ { विष्णु अर्थात् | मरीचिः        | = { मरीचि नामक<br>वायुदेवता  |  |
| विष्णुः          | = { वामन अवतार ( और )                     | 1             | ( और )<br>= नक्षत्रोंमें     |  |
| ज्योतिषाम्       | = ज्योति बौंमें                           | निश्चत्राणाम् | ्र(नक्षत्रोंका<br>={अधिपति ) |  |
| अंशुमान्<br>रविः | = सूर्य हूं (तथा)                         | शशी           | चन्द्रमा                     |  |
| अहम्             | =मैं (उन्चास)                             | असि           | = ह                          |  |

सामनेद आदि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

विभूतियो का
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥

वेदानाम्, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्, अस्मि, वासवः, इन्द्रियाणाम्, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्, अस्मि, चेतना ॥२२॥

#### और मैं-

| वेदानाम् | = वेदोंमें | इिन्द्रयाणा       | म्= इन्द्रियोंमें         |
|----------|------------|-------------------|---------------------------|
| सामवेदः  | = सामवेद   | मनः               | = मन                      |
| असि      | = : its    | अस्मि<br>भूतानाम् | = हू<br>= भूतप्राणियोंमें |
| देवानाम् | = देवोंमें | Same              | ्चेतनता                   |
| वासवः    | = इन्द्र   | चेतना             | ={ अर्थात् ज्ञान-         |
| असि      | = ह        |                   | ्शक्ति                    |
| ৰ ়      | =और        | । आसं             | = <b>₹</b>                |

शंकर <sup>भादि</sup> रुद्राणां शंकरश्चारिम वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । **बिभू**तियों वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥ कथन ।

रुद्राणाम्, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्, वसूनाम्, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्, अहम् ॥२३॥ और मैं-

रुद्राणाम् = एकादश रुद्रोमें च

= और श्रीवाम् – र्वादरा एडान य = आर शंकरः = शंकर अहम् = मैं जस्माम् = आठ वसुओंमें पावकः = अग्नि अस्माम् = हूं (तथा) श्रीक्षसाम् = हूं (तथा) श्रीक्षसाम् = हूं (तथा) श्रीक्षसाम् = हूं (तथा) श्रीक्षसाम् = श्रीव्यावाले श्रीक्षसाम् = श्रीव्यावाले

श्हरपति वादि पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । विभूतियों <sup>का</sup> सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२ ४॥ कथन ।

पुरोवसाम्, च, मुख्यम्, माम्, विद्धि, पार्थ, बृहरूपतिम्, सेनानीनाम्, अहम्, स्कन्दः, सरसाम्, अस्मि, सागरः ॥२४॥

और-पुरोधसाम् = पुरोहितोंमें विद्धि **=** जान **गुख्यम्** = विवताओंका च = तथा पार्थ = हे पार्थ पुरोहित अहम् = मैं बृहस्पतिम् = बृहस्पति सिनानीनाम् = सेनापतियोंमें = मेरेको माम् स्कन्दः = खामिकार्तिक (और) | सागरः = समुद्र सरसाम् = जलाशयोंमें | अस्मि = हूं भ्या <sup>बादि</sup> महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् । <sup>विभृतियों का</sup> स्थन। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥

महर्षाणाम्, भृगुः, अहम्, गिराम्, अस्मि, एकम्, अक्षरम्, यज्ञानाम्, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्, हिमाल्यः ॥२५॥ और हे अर्जुन-

अहम् = मैं
महर्षीणाम् = महर्षियों में
मुगुः = भृगु (और)
गिराम् = वचनों में
एकम् = एक
अक्षरम् =  $\begin{cases} 3887 \times 3916 \\ 301 \times 1 \end{cases}$ हिमालयः =  $\begin{cases} 6817 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \end{cases}$ अक्षरम् =  $\begin{cases} 3887 \times 3916 \\ 301 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \end{cases}$ अक्षरम् =  $\begin{cases} 6811 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \end{cases}$ अक्षरम् =  $\begin{cases} 6811 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \end{cases}$ अक्षरम् =  $\begin{cases} 6811 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \\ 101 \times 10^{-1} \end{cases}$ 

म्बर्ध आदि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । विभूतियों का गन्धर्वाणां चित्ररथः सिन्द्वानां किपलो सुनिः ॥२६॥

> अग्रत्थः, सर्ववृक्षाणाम्, देवर्षाणाम्, च, नारदः, गन्धर्वाणाम्, चित्ररथः, सिद्धानाम्, कपिलः, मुनिः ॥२६॥

सर्ववृक्षाणाम् = सब वृक्षों में नारदः = नारदमुनि अश्वत्थः = पीपलका वृक्ष (तथा) जन्धवीं में च = वेवऋषियों में चित्ररथः = चित्ररथ (और)

```
सिद्धानाम् = सिद्धोंमें
                                           मुनिः = मुनि
             कपिलः = कपिल (असि) = हूं
 <sup>उचै:अना आदि</sup> उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
विभृतियों
          <sup>का</sup> ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥
कथन ।
            उच्चै:श्रवसम्, अश्वानाम्, विद्धि, माम्, अमृतोद्भवम्,
            ऐरावतम्, गजेन्द्राणाम्, नराणाम्, च, नराधिपम् ॥२७॥
                                  और हे अर्जुन ! तूं-
            अमृतोद्भवम् = धाडामे

अमृतोद्भवम् = {अमृतसे
अमृतोद्भवम् = {अमृतसे
वाला
वाला
नराणाम् = मनुष्योमे
नराधिपम् = राजा
             अश्वानाम् = घोड़ोंमें
                                          माम् = मेरेको (ही)
            गजेन्द्राणाम् = हाथियोंमें
                                         विद्धि = जान
    <sub>बन्न बादि</sub> आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् ।
विभूतियों
            प्रजनश्रास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥
कथन ।
```

आयुधानाम्, अहम्, वज्रम्, घेन्नाम्, अस्मि, कामधुक्, प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्, अस्मि, वासुकिः ॥२८॥

> श्रीर है अर्जुन— अहम् = मैं आयुधानाम् = रास्त्रोमें वज्रम् = वज्र (और) धेनृनाम् = गौओंमें र्शितसे)

```
सर्पाणाम् =सर्पोमें
वासुकिः ={ (सर्पराज)
वासुकिः
          ग्रजनः ={ सन्तानकी
उत्पत्तिका हेतु
          कन्दर्भः = कामदेव
          असि = हं
<sub>अननः आदि</sub> अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
```

विभूतियों <sup>का</sup> पितृणामर्<mark>यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२६॥</mark> कथन । अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्, वरुणः, यादसाम्, अहम्, पितृणाम् , अर्यमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम् , अहम् ॥२९॥

> = मैं अहम् नागानाम् = नागोंमें \* अनन्तः =शेषनाग = और च थादसाम् = जलचरोंमें (उनका अधि-वरुणः = (पति) वरुण देवता अहम् = मैं अस्मि = हूं अस्मि = हूं

तथा--=और पितृणाम् = पितरोंमें अर्थमा = { अर्थमा नामक पित्रेश्वर (तथा)

महाद मादि प्रह्लाद्श्रास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् । विभूतियों का मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥ कथन ।

प्रह्लादः, च, अस्मि, दैत्यानाम्, कालः, कलयताम्, अहम्, मृगाणाम्, च, मृगेन्द्रः, अहम्, वैनतेयः, च, पक्षिणाम् ॥३०॥

और हे अर्जुन-|दैत्यानाम् = दैत्योंमें अहम् = मैं

नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सर्पोंकी ही जाति हैं।

 

 प्रहाद:
 = प्रहाद

 च
 = और

 कलयताम्
 { गिनती करने-वालोंमें

 काल:
 = समय\*

 असि
 = हं

 च
 - पक्षणाम्

 च
 - पक्षणाम्

 च
 - पक्षणाम्

 च
 - एक्षणाम्

 च
 - एक्षणाम

 च
 - एक्षणाम

पवन भादि पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् । विभृतियो का <mark>झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥</mark>

पवनः, पवताम्, अस्मि, रामः, शस्त्रभृताम्, अहम्, भवाणाम्, मकरः, च, अस्मि, स्रोतसाम्, अस्मि, जाह्नवी ॥३१॥ और–

 

 अहम्
 = मैं

 पवताम्
 { पिवत्र करने-वालोंमें
 झपाणाम् = मछिलियोंमें

 पवनः
 = वायु (और )

 शस्त्रभृताम् = रालधारियोंमें
 श्रीतसाम् = निदयोंमें

 रामः
 = राम

 असि
 = हूं

 असि
 = हूं

भगवान्की योगः सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

किंका और अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥

किंका अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥

कादि विभृतियो- सर्गाणाम्, आदिः, अन्तः, च, मध्यम्, च, एव, अहम्, अर्जुन,

का कथन । अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्, वादः, प्रवदताम्, अहम् ॥३२॥

<sup>#</sup> क्षण-घड़ी-दिन-पक्ष-मास आदिमें जो समय है सो मैं हूं।

#### और-

अर्जुन 
$$=$$
 हे अर्जुन सर्गाणाम्  $=$  सृष्टियोंका आदिः  $=$  आदि  $=$  आर्जातः  $=$  आर्जातः  $=$  आर्जातः  $=$  आर्जातः  $=$  आर्जातः  $=$  अर्थात् ब्रह्मविद्या  $=$  श्रियात्मविद्या  $=$  श्रयात्मविद्या  $=$  श्रियात्मविद्या  $=$  श्रियात्मविद्या

भकार मादि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । भिभृतियों का अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः॥

> अक्षराणाम्, अकारः, अस्मि, द्वन्द्वः, सामासिकस्य, च, अहम्, एव, अक्षयः, कालः, धाता, अहम्, विश्वतोमुखः ॥३३॥

> > तथा--

| -16.3        | = मैं                   | असि     | = हूं (तथा)           |
|--------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| अक्षराणाम्   | — अश्वरोंमें            |         | =अक्षय                |
| अकार:        | = अकार                  | -141-14 | - अस्त<br>काल अर्थात् |
| च<br>——————— | = और<br><sup>3</sup> ें | कालः    | ={कालका भी            |
| सामासिकस्य   | ([1][7][7]              | 401/00  | महाकाल                |
| द्वन्द्वः    | ={ द्वन्द्व नामक        |         |                       |
|              | ( समास                  |         | (और)                  |

म्ह भादि मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । विमृतियों का कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा ॥

> मृत्युः, सर्वहरः, च, अहम्, उद्भवः, च, भविष्यताम्, कीर्तिः, श्रीः, वाक्, च, नारीणाम्, स्मृतिः, मेधा, भृतिः, क्षमा ।३४।

> > हे अर्जुन-

अहम् = मैं नारीणाम् = स्थियों में सर्वहरः =  $\left\{ \begin{array}{ll} \mbox{सबका नारा} \\ \mbox{करनेवाला} \\ \mbox{मत्यु:} = \mbox{मृत्यु:} \\ \mbox{च = और} \\ \mbox{मविष्यताम् = } \left\{ \begin{array}{ll} \mbox{आगे होने-} \\ \mbox{are indical} \\ \mbox{are indical} \\ \mbox{जरपत्तिका} \\ \mbox{कारण} ( \bar{g} ) \\ \mbox{च = तथा} \\ \end{array} \right.$ 

बृहत्साम बादि खृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । विभूतियो का मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३ ५॥

कीर्ति आदि यह सात देवताओंकी िखयां और स्नीवाचक नामवाळे
 गुण भी प्रसिद्ध हैं इसिलिये दोनों प्रकारसे ही भगवान्की विभृतियां हैं।

```
बृहत्साम, तथा, साम्नाम्, गायत्री, छन्दसाम्, अहम्,
मासानाम्, मार्गशीर्षः, अहम्, ऋत्नाम्, कुसुमाकरः ॥३५॥
```

तथा = तथा मासानाम् = महीनोंमें भार्मानाम् =  $\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ **बृहत्साम** = बृहत्साम ( और ) **बृह्ममाकरः** = वसन्त ऋतु **छन्दसाम्** = छन्दोंमें अहम् = मैं गायत्री = गायत्री छन्द (तथा) (असि ) = हूं

भादि चृतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । विभूतियों <sup>का</sup> जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ कथन ।

बृतम्, छलयताम्, अस्मि, तेजः, तेजिखनाम्, अहम्, जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम् , सत्त्ववताम् ,अहम् ॥३६॥

अहम् = मैं जयः = विजय
छलयताम् =  $\begin{cases} ggg & axtarrow axtar$ 

हे अर्जुन-

बाइदेव आदि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः ।
विभूतियां का
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥
वृष्णीनाम्, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्, धनंजयः,
सुनीनाम्,अपि,अहम्,व्यासः, कवीनाम्, उराना, कविः ॥३०॥
और-

चृष्णीनाम् = { वृष्णि-वंहायोंमं \* | मुनीनाम् = मुनियोंमं | वासुदेव अर्थात् | च्यासः = वेदन्यास (और) | वासुदेव: '= { मैं ख्यम् तुम्हारा सखा | उज्ञाचार्य = किवयोंमं | पाण्डवानाम् = पाण्डवोंमं | अर्थात् तं | अर्थात् तं | अस्म = हूं |

दण्ड वादि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। विभूतियों का मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्॥३८॥

दण्डः, दमयताम्, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्, मौनम्, च, एव, अस्मि, गुह्यानाम्, ज्ञानम्, ज्ञानवताम्, अहम् ॥

च = और असि = हूं

दमयताम् = दमन करनेवालोंका

दण्डः = { रण्ड अर्थात् दमन करनेकी शक्ति | क्रिंगीयताम् = { जीतनेकी हण्छावालोंकी | क्रिंगीयताम् = नीति | करनेकी शक्ति | असि = हूं (और)

<sup>#</sup> यादवोंके शी अन्तर्गत एक वृश्णिवंश भी था।

```
असि = हूं (तथा)
                          गोपनीयोंमें
                         अर्थात् गुप्त ज्ञानवताम् = ज्ञानवानोंका
रखने योग्य ज्ञानम् = तत्त्वज्ञान
भावोंमें अहम् = मैं
           गुह्यानाम्
                                                 = ही ( हूं )
                      = मौन
                                       एव
सर्वरूपसे अभाव- यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
सहित भगवान्- न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३६॥
के स्वरूप का
           यत्, च, अपि, सर्वभूतानाम्, बीजम्, तत्, अहम्, अर्जुन,
            न, तत्, अस्ति, विना, यत् , स्यात् , मया, भूतम्, चराचरम् ॥
                                        ( यतः ) = क्योंकि (ऐसा)
                        = और
            च
                                              = वह
            अर्जुन
                       =हे अर्जुन
                                        तत्
                                        चराचरम् =चर और अचर
                        = जो
            यत्
                                                (कोई भी)
                                        भूतम् = भूत

न = नहीं

अस्ति = है (कि)

यत् = जो
            सर्वभृतानाम् = सब भूतोंकी
            बीजम् = { उत्पत्तिका कारण है
                     . = वह
                                        यत्
            तत्
                                                 = मेरेसे
            अपि =भी
                                        मया
            अहम् = मैं
                                        विना
                                                 = रहित
                      =ही (हूं)
                                                    = होवे
            (एव)
                                       स्यात्
                       इसिंछिये सब कुछ मेरा ही खरूप है।
```

कथन ।

भगवत-विभृति- नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । योंकी जननतता-एष तृदेशतः शोक्तो विभृतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम् , विभूतीनाम् , परंतप, एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥

परंतप =हे परंतप त् =  $\mathbf{\hat{H}}$  $\mathbf{\hat{H}}$ मयां = मैंने (अपनी) मम दिव्यानाम् = दिव्य विभृतेः = विभूतियोंका विभृतीनाम् = विभृतियोंका विस्तरः = विस्तार (तेरे लिये) अन्तः = अन्त न =नहीं **उद्देशतः** = (एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसे अस्ति = है प्रोक्तः = कहा है एष: = यह

भगवान्के तेज- यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । के शंश्से संपूर्ण तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥४१॥ बत्पत्ति का यद्, यद्, विभूतिमद्, सत्त्वम्, श्रीमद्, ऊर्जितम्, एव, वा, कथन । तद्, तद्, एव, अवगच्छ, त्वम्, मम, तेजोंऽशसंभवम् ॥४१॥

#### इसिखिये हे अर्जुन-

| यत्       | = जो                              | श्रीमत्  | = कान्तियुक्त    |
|-----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| यत्       | =जो                               | वा       | =और              |
| एव .      | =भी                               | ऊर्जितम् | =शक्तियुक्त      |
|           | विभूतियुक्त<br>={अर्थात् ऐस्वर्य- | सत्त्वम् | =वस्तु है        |
| विभृतिमत् | = अर्थात् ऐश्वर्य-                | तत्      | = उस             |
|           | युक्त (एवं)                       | तत्      | <b>≖उसको</b> ं ः |

त्वम् = तं | तेजोंऽश- = { तेजके अंशसे संभवम् एव | ही उत्पन हुई अवगच्छ = जान

भगवान्की थोग अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । शक्तिके एक अंशसे संपूर्ण विष्टभ्याहमिदं कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥ जगत्की स्थिति-का कथन ।

विष्टभ्य, अहम, इदम, कृत्स्तम्, एकांशेन, स्थितः, जगत्॥४२॥

> इदम् = इस अथवा = अथवा कृत्स्नम् = संपूर्ण जगत् = जगत्को अर्जुन = हे अर्जुन एतेन = इस (अपनी बहुना =बहुत योगमायाके ) शातेन = जाननेसे त्व = तेरा **एकांशेन=** एक अंशमात्रसे किम् = क्या प्रयोजन है विष्टभ्य =धारण करके स्थितः = स्थित हं = मैं अहम्

> > इसलिये मेरेको ही तत्त्वसे जानना चाहिये।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्य बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

ः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्

## ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अथैकादशोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ४ तक विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना। (५-८) भगवान्द्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन। (९-१४) धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन। (१५-३१) अर्जुनद्वारा भगवान्के विश्वरूपका देखा जाना और उनकी स्तुति करना। (३२-३४) भगवान्द्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित करना। (३५-४६) भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुति और चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना। (४७-५०) भगवान्द्वारा अपने विश्वरूपके दर्शनकी महिमाका कथन तथा चतुर्भुज और सौम्यरूपका दिखाया जाना। (५१-५५) विना अनन्यमिक्तिके चतुर्भुजरूपके दर्शनकी दुर्लभताका और फलसहित अनन्य भक्तिका कथन।

#### अर्जुन उवाच

अपने मोहकी मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्।
निवृत्ति भानते यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
अभ्यात्मसंज्ञितम्,
परमम्, गुह्यम्, अध्यात्मसंज्ञितम्,
प्रशंसा। यत्, त्वया, उक्तम्, वचः, तेन, मोहः, अयम्, विगतः, मम॥१॥

इस प्रकार भगवान्के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवन्-

मदनुग्रहाय = { मेरेपर अनुग्रह करनेके छिये परमम् = परम
गुद्धम् = गोपनीय उक्तम् = कहा गया तेन = उससे मम = मेरा अथम् = यह मोहः = अज्ञान विगतः = नष्ट हो गया है

भगवद्बारा सने भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। हुर माहात्म्यको त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥ स्रीकार करना भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्, श्रुतौ, विस्तरशः, मया, और विश्वरूपको त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्, अपि, च, अव्ययम् ॥ २ ॥ = आपसे =क्योंकि त्वत्तः देखनेके किये हि प्रकट कमलपत्राक्ष = हे कमलनेत्र विस्तरशः = विस्तारपूर्वक इच्छा श्रुतौ = सुने हैं = मैंने करना। मया च = तथा (आपका) भृतानाम् = भृतोंकी अव्ययम् = अविनाशी माहात्म्यम् = प्रभाव प्रभाव = भी (सुना है)

" । एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं प्रमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥
एवम्, एतत्, यथा, आत्थ, त्वम्, आत्मानम्, परमेश्वर,
द्रष्टुम्, इच्छामि, ते, रूपम्, ऐश्वरम्, पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

= आपके = हे परमेश्वर परमेश्वर ्ञान ऐश्वरं ऐश्वरम् = शक्ति बल वीर्य और तेजयुक्त =आप त्वम् आत्मानम् =अपनेको = जैसा यथा आत्थ = कहते हो ह्रपम् = रूपको एतत् =यह (ठीक) ( प्रत्यक्ष ) एवम् = ऐसा (एवं) =हीहै (परन्तु) द्रष्टुम् =देखना पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम इच्छामि = चाहता हूं

नियह पका मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । दर्शन करानेके विषे अर्जुनकी योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम् ॥ ४ ॥ प्रार्थना । मन्यसे, यदि, तत्, शक्यम्, मया, द्रष्टुम्, इति, प्रभो, योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्, दर्शय, आत्मानम्, अव्ययम् ॥ ४ ॥

इसलिये-प्रभो = हे प्रभो \* मन्यसे = मानते हैं मया = मेरे द्वारा ततः यो गेश्वर = हे योगेश्वर तत् = वह (आपका रूप) त्वम् = आप (अपने ) द्रष्टुम् = देखा जाना अव्ययम् = अविनाशी = शक्य है शक्यम् आत्मानम् = खरूपका इति = ऐसा यदि =यदि = दर्शन कराइये श्रीभगवानुवाच

विश्वरूपको परय मे पार्थ रूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः ।
रेखनेके लिये नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥
मगवान् का पर्य, मे, पार्थ, रूपाणि, रातशः, अथ, सहस्रशः,
कथन । नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च॥ ५॥

इस प्रकार अर्जुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले-पार्थ = हे पार्थ | अथ = तथा मे = मेरे | सहस्रशः = हजारों रातशः = सैकड़ों | नानाविधानि= नाना प्रकारके

<sup>\*</sup> उरंपत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाला होनेसे भगवान्का नाम प्रभु है।

च = और दिन्यानि = अलैकिक नानावर्णी- = र्नानावर्णतथा स्त्याणि = स्त्योंको कृतीनि = राक्तिवाले पश्य = देख

पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानिश्वनौ म्रुतस्तथा ।
 बहुन्यदृष्टपूर्वणि पश्याश्चर्यणि भारत ॥ ६ ॥

पश्य, आदित्यान्, वसून्, रुद्रान्, अश्विनौ, मरुतः, तथा, बहूनि, अदृष्टपूर्वाणि, पश्य, आश्वर्याणि, भारत ॥ ६ ॥

भारत = { हे भरतवंशी अर्जुन(मेरेमें) जादित्योंको अर्थात् मरुतः = देख तथा (और भी) बहुनि = वहुतसे अद्दितिके हादश पुत्रोंको (और ) = आठ वसुओंको (और ) = शाठ वसुओंको एकादश होंको (तथा) जिस्मी चित्रा = { शाळ वसुओंको एकादश रुद्रोंको (तथा) जाश्र्यीण = { शार्श्यमय रुद्रोंको (तथा) जाश्र्यीण = { शार्श्यमय रुद्रोंको (तथा) जाश्र्यीण = देखे हुए

विश्वरूपके एक इहैकरथं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । बंशमें संपूर्णं बगतको देखने- मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छिसि ॥ ७ ॥ केल्यि भगवान्- इह, एकस्थम्, जगत्, कृत्स्नम्, पश्य, अद्य, सचराचरम्, का कथन । मम, देहे, गुडाकेश, यत्, च, अन्यत्, द्रष्टुम्, इच्छिस ॥ ७॥

|          | a                        | गैर-               |            |
|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| गुडाकेश# | = हे अर्जुन              | <b>क</b> त्स्त्रम् | = संपूर्ण  |
| अद्य     | = अब                     | जगत े              | =जगत्को    |
| इह       | = इस                     | पञ्य               | =देख (तथा) |
| मम       | =मेरे                    | अन्यत्             | =और        |
| देहे     | = शरीरमें                | च                  | = भी       |
| एकस्यम्  | ={ एक जगह<br>  स्थित हुए | यत्                | = जो (कुछ) |
|          |                          | द्रष्टुम्          | = देखना    |
| सचराचरम् | ={ <del>चराचर-</del>     | इच्छसि             | =चाहता है  |
|          | _{ सिहित                 |                    | (सो देख्र) |

विश्वहपको न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।
देखनेके किये दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥
मगवद द्वारा न, तु, माम्, शक्यसे, द्रष्टुम, अनेन, एव, खचक्षुषा,
दिव्य नेत्रोंका दिव्यम्, ददामि, ते, चक्षुः, पश्य, मे, योगम्, ऐश्वरम्॥८॥
पदान्। त

| **                          |                                  | , , , , , , | 2) 23/4    0               |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| <sup>रान ।</sup> तु<br>माम् | =परन्तु<br>=मेरेको               | दिव्यम्     | ={ दिन्य अर्थात्<br>अलैकिक |
| अनेन                        | = इन                             | चक्षुः      | = चक्षु                    |
| खनक्षुपा                    | ={ अपने प्राकृत<br>नेत्रोंद्वारा | ददामि       | =देता हूं                  |
| द्रष्टुम्                   | = देखनेको                        | (तेन)       | = उससे ( तूं )             |
| एवं                         | = निः सन्देह                     | म           | = मेर <del>े</del>         |
| न शक्य                      | से = समर्थ नहीं है               | ऐश्वरम्     | =प्रभावको (और)             |
| 🦙 ( अतः )                   |                                  | योगम्       | = योगशक्तिको               |
| ते                          | =तेरे छिये                       | पश्य        | = देख                      |

निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका नाम गुडाकेश हुमा था।

#### संजय उवाच

म्गवान् द्वारा विश्वस्थाः ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।

भगवान् द्वारा

परमं विश्वस्थ- दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् ॥ ६ ॥

का दिखाया एवम् , उक्त्वा, ततः, राजन् , महायोगेश्वरः, हरिः,

जाना । दर्शयामास, पार्थाय, परमम् , रूपम्, ऐश्वरम् ॥ ९ ॥

संजय बोला-

राजन = हे राजन | उक्त्वा = कहकर | महायोगेश्वर: = महायोगेश्वर | तत: = उसके उपरान्त | पार्थाय = अर्जुनके लिये | परमम् = परम | प्रथम् = ऐश्वर्ययुक्त | द्वित्य सुरूप | स

संजयद्वारा विश्व- अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

रूपका वर्णन । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम् ॥१०॥

अनेकाद्भुतदर्शनम्, अनेकाद्भुतदर्शनम्, अनेकदिन्याभरणम्, दिन्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १०॥

अतेक मुख अनेक-अरे नेत्रोंसे चुक्त (तथा) अनेकाद्भुत-दर्शनम् (एवं) अतेक-दिव्या-भरणम् (और) अनेकाद्भुत-दर्शनम् (एवं) अनेक-दिव्या-भरणम् (और) विद्वानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-दिव्यानेको-

## <sup>1</sup> विव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥११॥

दिन्यमाल्याम्बरधरम् , दिन्यगन्धानुलेपनम्, सर्वाश्चर्यमयम् , देवम्, अनन्तम्, विश्वतोमुखम् ॥ ११॥

दिव्य-माल्याम्बर-धरम्
दिव्य गालाऔर सर्वाश्चर्य-वस्नोंको धारण क्रिये हुए(और) दिव्य गन्धका अनुलेपन क्रिये हुए ( एवं )
सर्वाश्चर्य-मयम्
अनन्तम् = सीमारिहत विश्वतो मुखम् = विराट्खरूप देवम् = { परमेदेव क्षित्ये हुए ( अपञ्चत् ) = अर्जुनने देखा

विश्वरूपके दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

अकार की यदि भाः सदशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥

दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्, युगपत्, उत्थिता, यदि, भाः, सदशी, सा, स्यात्, भासः, तस्य, महात्मनः ॥१२॥

और हे राजन्-दिवि = आकाशमें = वह ( भी ) सा सूर्यसहस्रस्य = हजार सूर्योंके तस्य = उस ={ उदय होनेसे उत्पन्न हुआ भासः = { विश्वरूप प्रमात्माके युगपत् उत्थिता (जो) सद्दशी = सदश = प्रकाश यदि भाः =कदाचित् ही भवेत = होवे =होवे स्थात

बर्जुनका विश्व-तत्रैकस्थं जगत्कृत्सं प्रविभक्तमनेकथा ।
रूपमं संपूर्ण अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥
जगतको एक
बर्गा स्थित तत्र, एकस्थम्, जगत्, कृत्स्नम्, प्रविभक्तम्, अनेकथा,
देखना । अपश्यत्, देवदेवस्य, शरीरे, पाण्डवः, तदा ॥१३॥
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए-

पाण्डवः = { पाण्डुपुत्र अर्जुनने अर्जुनने तदा = उस कालमें अनेकधा = अनेक प्रकारसे विभक्त हुए प्रविभक्तम् = संपूर्ण जगत् = जगत्को = उस विभक्त विभक्त हुए प्रकस्थम् = { एक जगह स्थित अर्थात् प्रथक् हुए जगत् = जगत्को अर्थ्यत् = देखा

विश्वरूपका ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । दर्शन करके बर्जुन का प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ विस्मित होना। ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, प्रणम्य, शिरसा, देवम्, कृताञ्जलिः, अभाषत ॥१४॥

ततः  $= \begin{cases} 3$ सके  $= \frac{3}{3}$  हिष्टरोमा  $= \begin{cases} \frac{1}{2}$  हिष्टते  $= \frac{3}{2}$  सः  $= \frac{3}{2}$  धनंजयः  $= \frac{3}{2}$  चिष्पया-  $= \frac{3}{2}$  चिष्पया

म० गी० १८---

(श्रद्धाभिक्तिसहित ) कृताञ्जलिः = हाथ जोड़े हुए

= सिरसे शिरसा

प्रणम्य = प्रणाम करके

अभाषत

अर्जुन उवाच

विश्वरूपमें देवता नौर ऋषि आदि-

को देखना।

पश्यामि देवांस्तव देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-

मृषींश्चसर्वानुरगांश्चदिञ्यान् ॥१५॥

पश्यामि, देवान्, तव, देव, देहे, सर्वान्, तथा, भूतिवशेषसंघान् , ब्रह्माणम् , ईशम् , कमलासनस्थम् , <mark>ऋषीन्, च, सर्वान्</mark>, उरगान्, च, दिव्यान् ॥१५॥

देव =हे देव =आपके तव देहे =शरीरमें सर्वान् = संपूर्ण देवान = देवोंको तथा = तथा भूतविशेष-संघान

कमला- \_ ्र कमलके आसनपर सनस्यम् ी बैठे हुए ब्रह्माणम् = ब्रह्माको (तथा) इशम् = महादेवको े =और सर्वान् = संपूर्ण ऋषीन् = ऋषियोंको = तथा दिञ्यान् = दिञ्य

={अनेक भूतोंके समुदायोंको

(और)

उरगान् =सपोंको

पञ्यामि = देखता हूं

विश्वरूपको अनेक बाद्ध और बदर आदिसे युक्त देखना।

अनेकबाहूद्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं परयामि विरवेरवर विरवरूप ॥१६॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्, पश्यामि, त्वाम्, सर्वतः, अनन्तरूपम्, न, अन्तम्, न, मध्यम्, न, पुनः, तव, आदिम्, पश्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥१६॥

और--

बिश्वेश्वर = { हे संपूर्ण विश्वके | विश्वरूप = हे विश्वरूप | तव = आपके | तव = आपके | तव = आपके | तव = आपके | तव = अपके | तव | अन्तम् = अन्तको (देखता हूं) | तथा ) | तव = न | मध्यम् = मध्यको | तथा ) | सर्वतः = सब ओरसे | युनः = और | न = न | अगन्त | स्पम् = अग्रिको (हो ) | पश्यामि = देखता हूं | पश्यामि = देखता हूं | पश्यामि = देखता हूं | स्वित्यं = अग्रिकां | स्वत्यं = अग्यं = अग्रिकां | स्वत्यं =

विश्वरूपको किरीट, गदा भौर चक्र भादि-से युक्त देखना। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-दीप्तानलार्कयुतिमप्रमेयम् ॥१७॥ किरीटिनम्, गदिनम्, चिक्रणम्, च, तेजोराशिम्, सर्वतः, दीप्तिमन्तम्, पश्यामि, त्वाम्, दुर्निरीक्ष्यम्, समन्तात्, दीप्तानटार्कयुतिम्, अप्रमेयम् ॥१७॥

और है विष्णो-

त्वाम् = आपको (मैं)

किरीटिनम् = मुकुटयुक्त

गदिनम् = गदायुक्त

च = और

चिक्रणम् = चक्रयुक्त (तथा)

सर्वतः = सब ओरसे

दीप्तिमन्तम् = प्रकाशमान

तेजोराशिम् = तेजका पुञ्ज

दीप्तानलार्क अग्नि और
दीप्तानलार्क अग्नि और
द्यातिम् सूर्यके सहश
ज्योतियुक्त
दिखनेमें
अति गहन
(और)
अप्रमेयम् = {अप्रमेय-स्वरूप
समन्तात् = सब ओरसे
पश्यामि = देखता हुं

विश्वरूपकी स्तुति । त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥

त्वम्, अक्षरंम्, परमम्, वेदितन्यम्, त्वम्, अस्य, विश्वस्य, परम्, निवानम्, त्वम्, अन्ययः, शाश्वतधर्मगोता, सनातनः, त्वम्, पुरुषः, मतः, मे ॥ १८॥

#### इसलिये हे भगवन्-= आश्रय हैं (तथा) | निधानम् = आप (ही) त्वम् =आप ( ही ) = जानने योग्य त्वम् वेदितच्यम् ={अनादि धर्मके रक्षक हैं शाश्चेत-धर्मगोप्ता = परम परमम् (अक्षर हैं ={ अर्थात् परब्रह्म ( और ) अक्षरम् त्वम् अस्य = इस विश्वस्य = जगत्के मतः = मत है = परम परम्

अनन्त सामर्थ्य और प्रभावयुक्त विश्वरूप का दर्शन। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १६॥

अनादिमध्यान्तम्, अनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुम्, शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि, त्वाम्, दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा, विश्वम्, इदम्, तपन्तम् ॥ १९॥

हे परमेश्वर! मैं-

त्वाम् = आपको अनन्त-  $= \begin{cases} 3$  अनन्त सामर्थ्यसे यक्त (और) अनादि-  $= \begin{cases} 3$  अग्नन्त सामर्थ्यसे यक्त (और) अग्नन्त-  $= \begin{cases} 3$  अग्नन्त सामर्थ्यसे यक्त (और) अग्नन्त-  $= \begin{cases} 3$  अग्नन्त सामर्थ्यसे यक्त (और) यक्त (और) यक्त (ग्राह्म स्थान्तम् सामर्थ्यसे यक्त (और)

| 2-2-        | (तथा)ू                | 1         | ( तथा )     |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| शशिसूर्य-   | _ { चन्द्रसूर्येरूप   | खतेजसा    | =अपने तेजसे |
| नेत्रम्     | ={ नेत्रोंबाला        | इदम्      | = इस        |
| •           | (और)                  | विश्वम्   | = जगत्को    |
| दीप्तहुताश- | <sup>[प्रञ्च</sup> ित | तपन्तम्   | _ ∫ तपायमान |
| वक्त्रम्    | ={अग्निरूप            | त्रकत्रम् | े करता हुआ  |
| 4           | मुखवाला               | पश्यामि   | = देखता हूं |

अञ्चत विराट्-रूपसे संपूर्ण बगत्को व्याप्त देखना । चावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २०॥

द्यावापृथिव्योः, इदम्, अन्तरम्, हि, व्याप्तम्, त्वया, एकेन, दिशः, च, सर्वाः, दृष्ट्या, अद्भुतम्, रूपम्, उप्रम्, तव, इदम्, लोकत्रयम्, प्रव्यथितम्, महात्मन् ॥ २०॥

महात्मन् = हे महात्मन् इदम् = यह द्यावा- { स्वर्ग और पृथिवयोः = { श्वीचका संपूर्ण अन्तरम् = { श्वीचका संपूर्ण आकाश च = तथा सर्वाः = दिशाएं

एकेन = एक त्वया = आपसे हि = ही च्याप्तम् = परिपूर्ण हैं (तथा) तव = आपके इदम् = इस अद्भुतम् = अलैकिक (और) उग्रम् = भयंकर

विश्वरूपमें प्रवेश करते हुए देवा-दिकोंका और स्तुति करते हुए महर्षि आदिकों का दर्शन । अमी हि त्वां सुरसंघा विश्वन्ति केचिद्भीताः प्राझलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१॥

अमी, हि, त्वाम्, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्, मीताः, प्राञ्जलयः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्धसंघाः, स्तुवन्ति, त्वाम्, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

#### और हे गोविन्द-

| अमी             | =वे (सब)                                             | गृणन्ति               | = उचारण करते हैं            |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| सुरसंघाः        | $= \begin{cases}                                   $ |                       | ( तथा )<br>महर्षि और        |
| त्वाम्          | = आपमें                                              | महर्षि-<br>सिद्धसंघाः | ={सिद्धोंके                 |
| हि<br>विद्यन्ति | = ही<br>= प्रवेश करते हैं                            | खस्ति                 | {समुदाय<br>=कल्याण होवे     |
|                 | ( और )                                               | इति                   | = ऐसा<br>= कहकर             |
| केचित्<br>मीताः | = कई एक<br>= भयभीत होकर                              | उक्त्वा<br>पुष्कलाभिः | = उत्तम उत्तम               |
| प्राञ्जलयः      | ⇒हाथ जोड़े हुए<br>( आपके नाम                         | स्तुतिमिः<br>त्वाम्   | = स्तोत्रोंद्वारा<br>= आपकी |
|                 | और गुणोंका )                                         | -                     | = रतुति करते हैं            |

विश्वरूपको देखते हुए विस्मययुक्त रुद्रा-दिकोंका दर्शन १ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अश्विनौ, मरुतः, च, ऊष्मपाः, च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्, विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ २२॥

बहृद्रं

उत्पाः = पितरोंका समुदाय
भगवान्के रूपं महत्ते
भवंकर रूपको
देखकर अर्जुन-

देखकर अर्जुन-का भयभीत होना। च = तथा गन्धर्व-यक्षासुर-सिद्धसंघाः (ते) = वे सर्वे = स्व एव = ही

विसिताः = विस्मित हुए त्वाम् = आपको वीक्षन्ते = देखते हैं

महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं

बहुबाहूरुपादम् ।

बहुदंष्ट्राकरालं

दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥

रूपम्, महत्, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्, महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्, बहूदरम्, बहुदंष्ट्राकरालम्, दृष्ट्वा, लोकाः, प्रव्यथिताः, तथा, अहम् ॥ २३॥

महाबाहों = हे महाबाहों | बहुत-सी विकराल करालम् | विकराल जाड़ोंवाले करालम् | विकराल जाड़ोंवाले जाड़

नभःरपृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २ ४॥

नभःस्पृशम्, दीप्तम्, अनेकवर्णम्, व्यात्ताननम्, दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा, हि, त्वाम्, प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिम्, न, विन्दामि, शमम्, च, विष्णो ॥२४॥

[ ,, ]

हि = क्योंकि

विष्णो = हे विष्णो

नभःस्पृश्गम् = आकाशके
साथ स्पर्श
किये हुए

दीप्तम् = देदीप्यमान
अनेकवर्णम् = अनेक
(तथा)

व्यात्ताननम् = किलाये हुए
मुख (और)

दीप्तम् = ग्राप्ति होता हूं

विशालनाम् चिशाल- विशाल- विशाल- नेत्रोंसे युक्त
त्याम् = आपको
ह्या = देखकर
भयभीत
अन्तःकरण- वाला (मैं)
धृतिम् = धीरज
च = और
शमम् = शान्तिको
न = नहीं
विन्दामि = प्राप्त होता हूं

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रीय कालानलसन्निमानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥

दंष्ट्राकरालानि, च, ते, मुखानि, दृष्ट्वा, एव, कालानलसन्निमानि, दिशः, न, जाने, न, लमे, च, शर्म, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥

 और है भगवन् 

 तै
 = आपके
 च
 =और

 दंष्ट्रा विकराल
 कालानल प्रलयकालकी

 करालानि
 आप्रैंको समान

 प्रज्यित

| मुखानि    | =मुखोंको                | न       | =नहीं              |
|-----------|-------------------------|---------|--------------------|
| द्या      | = देखकर                 | लमे     | = प्राप्त होता हूं |
| दिश:      | = दिशाओंको              | ( अतः ) | = इसिलये           |
| न         | = नहीं<br><del>टं</del> | देवेश   | = हे देवेश         |
| जाने      | = जानता हूँ<br>=और      |         | = हे जगनिवास       |
| च<br>शर्म | =जार<br>= सुखको         |         | (आप)               |
| राम<br>एव | = श्रुलना<br>= भी       | प्रसीद  | =प्रसन होवें       |

दोनों सेनाओंके बोधाओं को विराट् स्वरूपके मुखमें प्रवेश हो-कर नष्ट होते हुए देखना। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपालसंघैः।

भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासौ

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥

अमी, च, त्वाम्, घृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, अवनिपालसंघैः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असी, सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥ २६॥

और मैं देखता हूं कि-

अमी =वे =आपमें त्वाम् सर्वे = सब (विशन्ति) = प्रवेश करते हैं =और = ही एव च धृतराष्ट्रस्य = धृतराष्ट्रके पुत्राः = पुत्र मीष्मः = भीष्मपितामह द्रोणः = द्रोणाचार्य अवनि-पालसंघैः ={ राजाओंके समुदाय तथा = तथा असौ = वह सूत्पुत्र: = कर्ण (और) ·= सहित सह

असदीयै: = हमारे पक्षके योधग्रुख्यै:= प्रधान योधाओं के सह = सहित ( सबके सब )

[ " ]

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गेः ॥२७॥ वक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि,

वक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि, भयानकानि, केचित्, विल्ग्नाः, दशनान्तरेषु, संदश्यन्ते, चूर्णितैः, उत्तमाङ्गैः ॥ २७॥

ते = आपके
दंष्ट्रा- { विकराल करालानि च मयानक वक्त्राणि = मुखोंमें विश्वान्त = प्रवेश करते हैं (और)

नदी और समुद्रके दृष्टान्तसे प्रवेशके दृश्यका कथन । यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा
विश्वानित वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥२८॥

यथा, नदीनाम्, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्, एव, अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः, विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

## और हे विश्वमूर्ते-

| यथा        | = जैसे              | तथा            | =वैसे ही          |
|------------|---------------------|----------------|-------------------|
| नदीनाम्    | = नदियोंके          | अमी            | =वे ''            |
| बहवः       | = बहुतसे            | <br>  नरलोक-   | (शूरवीर           |
| अम्बुवेगाः | = जलके प्रवाह       | वीराः<br>वीराः | = मनुष्योंके      |
| समुद्रम्   | = समुद्रके          | 41(1)          | ्समुदाय (भी)      |
| एव े       | <sub>:</sub> = ही   | तव             | ् = आपके          |
| अभिमुखाः   | = सन्मुख            | अभि-           | }=प्रज्वित हुए    |
|            | दौड़ते हैं          | विज्वलन्ति     | '}'               |
| द्रवन्ति   | = अर्थात् समुद्रमें | वक्त्राणि      | = मुखोंमें        |
|            | प्रवेश करते हैं     | विशन्ति        | = प्रवेश करते हैं |

दीपक और पतक के दृष्टान्तसे नाश के दृश्यका कथन। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः।

तथैव नाशाय विशन्ति लोका-

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६॥

यथा, प्रदीप्तम्, ज्वलनम्, पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥ २९॥

अथ

**यथा** = जैसे **पतङ्गाः** = पतङ्ग (मोहके वश होकर) नाशाय = नष्ट होनेके लिये

| प्रदीप्तम्       | = प्रज्वलित                 | अपि         | = भी                           |
|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| ज्वलनम्          | =अग्निमें<br>_ (अति वेगसे   | नाशाय       | =भा<br>={ अपने नाशके<br>  लिये |
| समृद्धवेगाः      | ं रेथुक्त हुए               | तव .        | = आपके                         |
| विश्वन्ति<br>तथा | = प्रवेश करते हैं<br>= वैसे | वक्त्राणि   | = मुखोंमें                     |
| एव               | = qस<br>= ही                | समृद्धवेगाः | ={ अति वेगसे<br>युक्त हुए      |
| लोकाः ू          | = यह सब लोग                 | विशन्ति     | = प्रवेश करते हैं              |

सन कोकोंको प्रसन करते हुए वैजोमय मयानक निश्वक्षपका नर्णन। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य

जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥

हेल्हिस्, प्रसमानः, समन्तात्, लोकान्, समग्रान्, वदनैः, ज्वलङ्काः, तेजोभिः, आपूर्यं, जगत्, समग्रम्, भासः, तव, उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ॥ ३०॥

और आप उन– = संपूर्ण समग्रान् उग्राः = उग्र = लोकोंको लोकान् भास: = प्रकाश **ज्वलुद्धिः** = प्रज्वलित =संपूर्ण समग्रम् वदनैः =मुखोंद्वारा = जगत्को जगत् = प्रसन करते हुए ग्रसमानः तेजोभिः = तेजके द्वारा समन्तात् = सब ओरसे आपूर्य लेलिह्यसे = चाट रहे हैं = परिपूर्ण करके = हे विष्णो विष्णो ={ तपायमान करता है प्रतपन्ति = आपका तव

उग्रह्मपभारी भगवान्को तत्त्व-से जानने के लिये अर्जुनका प्रश्ना आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१॥

आख्याहि, मे, कः, भवान्, उप्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, प्रसीद, विज्ञातुम्, इच्छामि, भवन्तम्, आद्यम्, न, हि, प्रजानामि, तव, प्रष्टत्तिम् ॥ ३१॥

हे भगवन ! कृपा करके-= आदिखरूप मे = मेरे प्रति आद्यम = कहिये (कि) आख्याहि = आपको (मैं) भवन्तम् = आप मवान = तत्त्वसे जानना विज्ञातुम् = उग्ररूपवाले उग्ररूपः इच्छामि =चाहता हूं = कौन हैं क: हि =क्योंकि = हे देवोंमें श्रेष्ठ देववर = आपको = आपकी तव प्रवृत्तिम् नमः = नमस्कार = प्रवृत्तिको (मैं) =होवे (आप) = नहीं अस्त न =प्रसन्न होइये प्रसीद प्रजानामि = जानता

धीभगवानुवाच

कोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ मैं महाकाळ हूं इत्यादि वचनोंसे भगवान् का

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३ २ ॥ कालः, अस्मि, लोकक्षयकृत् , प्रवृद्धः, लोकान् , समाहर्तुम् , इह, प्रवृत्तः, ऋते, अपि, त्याम् , न, भविष्यन्ति, सर्वे, ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन ! मैं-

={ लोकोंका नाश प्रत्यनीकेषु -= { प्रतिपक्षियोंकी करनेवाला लोक-क्षयकृत् **प्रवृद्धः** = बढ़ा हुआ अवस्थिताः = स्थित हुए कालः = महाकाल योधाः = योधालोग हैं असि = हूं न = हूं = इस समय(इन) (ते) = वे = सर्वे = स **सर्वे** = सब त्वाम् = तेरे इह लोकान् = लोकोंको समाहर्तुम् = नष्ट करनेके लिये ऋते = बिना प्रवृत्तः = प्रवृत्त हुआ हूं अपि = भी (इसलिये) न भविष्यन्ति = रहेंगे ये =जो अर्थात् तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा।

निमित्तमात्र होकर युद्ध करने-के क्रिये अर्जुन-के प्रति भगवान्-की आज्ञा । तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभख जित्वा शत्रूनमुङ्ध्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सञ्यसाचिन् ॥३३॥

तस्मात्, त्वम्, उत्तिष्ठ, यशः, लभख, जित्वा, शत्रून्, मुङ्क्व, राज्यम्, समृद्धम्, मया, एव, एते, निहृताः, पूर्वम्, एव, निमित्तमात्रम्, भव, सञ्यसाचिन् ॥ ३३॥ तसात् = इससे |त्वम् = तं

उत्तिष्ठ = खड़ा हो (और) | एव = ही मया = मेरेद्वारा निहताः = मारे हुए हैं सन्यसाचिन् = { हे सन्य-साचिन्\* (तं तो) यशः = यशको लभख = प्राप्त कर (तथा) **शत्रृन्** = शत्रुओं<mark>को</mark> जित्वा = जीतकर समृद्धम् = धनधान्यसे सम्पन्न राज्यम् = राज्यको **निमित्त-** = { केवल मात्रम् = मोग (और) एते = यह सब (शूरवीर) एव = ही पूर्वम् = पहिलेसे भव = हो जा [ " ] पूर्वम् = पहिलेसे द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्॥३४॥

द्रोणम्, च, भीष्मम्, च, जयद्रथम्, च, कणम्, तथा, अन्यान्, अपि, योधवीरान्, मया, हतान्, त्वम्, जिह, मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्त, जेतासि, रणे, सपतान् ॥ ३४॥

तथा इन
द्रोणम् = द्रोणाचार्य जयद्रथम् = जयद्रथ
च = और च = और

मीष्मम् = भीष्मिपितामह
च = तथा तथा = तथा

<sup>\*</sup> बार्ये हाथसे भी बाण चलानेका अम्यास होनेसे अर्जुनका नाम सन्यसाची हुआ था।

अन्यान् ={और भी बहुतसे मा व्यथिष्ठाः= भय मत कर अपि े रणे =  $\begin{cases} (नि:सन्देह \\ त्ं) युद्धमें \end{cases}$ = मेरेद्वारा मया **हतान्** = मारे हुए (अतः) = इसलिये = तू = मार ( और ) = तूं त्वम् जहि युष्यस्व = युद्ध कर

संजय उवाच

ं भगवान्के **पचनों**को सुनकर बर्झनका भय-भीत और गद्रद होना।

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्भदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

ं<mark>एतत्, श्रुत्वा, वचनम्, के</mark>रावस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, किरीटी, नमस्कृत्वा, भूय:, एव, आह, कृष्णम्, सगद्भदम्, भीतभीतः, प्रणम्य ॥ ३५ ॥

# इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन्-

={ केशव -भगवा**न्**के कृताञ्जलिः = हाथ जोड़े हुए • केशवस्य वेपमानः = कांपता हुआ **एतत्** = इस **वचनम्** = वचनको नमस्कृत्वा = नमस्कार करके **भूयः** = फिर एव = भी श्चरवा = सुनकर भीतभीतः = भयभीत हुआ किरीटी = { मुकुटधारी प्रणम्य = प्रणाम करके

कृष्णम् = { भगवान् सगद्भः = गद्गद वाणीसे अहि = बोला

अर्जुन उवाच

भगवान्के महत्त्वका वर्णन । स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥

स्थाने, ह्यीकेश, तव, प्रकीर्त्या, जगत्, प्रहृष्यति, अनुरज्यते, च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, च, सिद्धसंघाः ॥ ३६॥

कि-

ह्विकेश = हे अन्तर्यामिन्
स्थाने = यह योग्य ही है (कि)
(यत्) = जो
तव = आपके
प्रकीर्त्या = { नाम और प्रभाव- के कीर्तनसे
जगत् = जगत्
प्रह्रष्यति = अति हर्षित होता है
च = और
अनुरज्यते= { अनुरागको भी
प्राप्त होता है

[ " ]

कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकृत्रें। अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षरं सद्सत्तत्परं यत् ॥३७॥

कस्मात्, च, ते, न, नमेरन्, महात्मन्, गरीयसे, ब्रह्मणः, अपि, आदिकर्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, त्वम्, अक्षरम्, सत्, असत्, तत्परम्, यत् ॥ ३७॥

महात्मन् = हे महात्मन् देवेश =हे देवेश ब्रह्मणः = ब्रह्माके जगनिवास = हे जगनिवास अपि =भी **=** जो यत् आदिकर्त्रे=आदिकर्ता -= स**त्** सत् = और असत् =असत् (औरं) च गरीयसे = सबसे बड़े तत्परम् = उनसे परे =आपके लिये (वे) अक्षर अर्थात् **अक्षरम्** = सिचिदानन्द-घन **ब्रह्म** है कसात् =कसे न नमेरन् = { नमस्कार नहीं करें (क्योंकि) (तत्) = वह =आप ही हैं = हे अनन्त त्वम् अनन्त

परमेवर की स्तुति और वारम्बार नम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ त्वम्, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्, अस्य, विश्वस्य, प्रम्, निधानम्, वेत्ता, असि, वेद्यम्, च, परम्, च, धाम, त्वया, ततम्, विश्वम्, अनन्तरूप ॥ ३८॥

और हे प्रभो-

त्वम् (तथा) =जानने योग्य आदिदेव: = आदिदेव (और) वेद्यम् =और च = सनातन पुराणः पुरुष: परम् =पुरुष हैं = परम धाम =धाम त्वम् ≔आप असि =हैं **अस्य** = इस अनन्तरूप = हे अनन्तरूप विश्वस्य = जगत्के त्वया = आपसे (यह सब) परम् = परम विश्वम् =जगत् निधानम् = आश्रय ततम् = { व्याप्त अर्थात् परिपूर्ण है = और च वेत्ता = जाननेवाले

वायुर्यमोऽिमर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽिप नमो नमस्ते ॥३६॥

"

वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, त्वम्, प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्वः, पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥ ३९॥

और हे हरे-

त्वम् =आप |वायु: =वायु

| यमः        | =यमराज            | ग्रहम्बद्धः | =हजारों बार      |
|------------|-------------------|-------------|------------------|
| अग्निः     | = अग्न            |             |                  |
| • •        |                   | नमः         | = नमस्कार        |
| वरुग:      | =वरुण             | नमः         | = नमस्कार        |
| शशाङ्कः    | = चन्द्रमा (तथा)  | अस्तु       | == होवे          |
| प्रजापतिः  | ={ प्रजाके खामी   | ते          | = आपके लिये      |
|            | _ । ब्रह्मा       | भूय:        | = <b>फिर</b>     |
| च          | =और               | अपि         | =भी              |
| प्रपितामहः | =ब्रह्माकेभी पिता | पुनः च      | = बारम्बार       |
| (असि)      | =8                | नमः         | = नमस्कार        |
| ते         | =आपके लिये        | नमः         | = नमस्कार (होवे) |

सर्व ओरसे भगवान् को नमस्कार और उनकी अनन्त सामध्येका कथन नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥

नमः, पुरस्तात्, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, एव, सर्व, अनन्तवीर्य, अमितविक्रमः, त्वम्, सर्वम्, समाप्तोषि, ततः, असि, सर्वः ॥ ४०॥

और-

 अनन्तवीर्य
 { हे अनन्त
 स्मर्भ्यवाले
 सर्व
 = हे सर्वात्मन्
 ते
 = हे सर्वात्मन्
 ते
 = आपके लिये
 ते
 = आपके लिये
 सर्वतः
 = सब ओरसे
 एव
 = ही
 - माः
 = नमस्कार
 नमः
 = नमस्कार
 नमः
 = नमस्कार
 नमः
 = नमस्कार
 होवे
 - सर्वतः
 = नमस्कार
 होवे
 - सर्वतः
 - स्व
 - स

 अस्तु
 = होवे (क्योंकि)

 अमित {अनन्त

 विक्रमः
 { पराक्रमशाली

 त्वम्
 = आप

 सर्वम्
 = सर्व संसारको

 समाप्नोषि
 = व्याप्त किये

 ततः
 = इससे (आप द्वी)

 सर्वः
 = सर्वस्प

 असि
 = हैं

अपराधक्षमाके लिये अर्जुनकी प्रार्थना । सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥

सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्, यत्, उक्तम्, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्, तव, इदम्, मया, प्रमादात्, प्रणयेन, वा, अपि ॥ ४१॥ हे परमेश्वर-

सखा = सखा वा = अथवा इति = ऐसे प्रमादात् = प्रमादसे अपि = भी = मानकर मत्वा हे कृष्ण = हे कृष्ण हे यादव = हे यादव हे सखे = हे सखे = आपके तव = हे यादव इद म <del>-- इस</del> महिमानम् = प्रभावको इति = इस प्रकार =न जानते हुए अजानता = जो ( कुछ ) यत् =मरेद्वारा मया =हठपूर्वेक प्रसभम प्रणयेन = प्रेमसे = कहा गया है

यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि **विहारशय्यासनभोजनेषु** एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं

तत्क्षामयं त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥

अपि

<mark>यत्, च, अवहासार्थम्, असत्कृतः, असि,</mark> विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अन्युत, तत्समक्षम्, तत्, क्षामये, त्वाम्, अहम्, अप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

= और च **अन्युत** = हे अन्युत **यत्** = जो ( आप ) यत् अव-हासार्थम् }=हंसीके लिये विहार विहार शय्या ={आसन और श्या आसन भोजनादिकोंमें भोजनेषु एकः = अकेले अथवा =अथवा

असत्कृतः = { अपमानित किये गये असि =हैं तत् =वह (सब अपराध) **अप्रमेयखरूप** 

अप्रमेयम् = अर्थात् अचिन्त्य प्रभाववाले

त्वाम् =आपसे

क्षामये =क्षमा कराता हूं

भगवान्के अतिशय प्रभाव-का कथन ।

तत्समक्षम् = { उन सखाओं-के सामने शामग्रे = श्रा पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्, अस्य, पूज्यः, च, गुरुः, गरीयान्, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ हे विश्वेश्वर-

स्वम् = आप
अस्य = इस
प्रभाव = श्रिभाववाले
प्रभाववाले
प्रभाववाले
स्वारम्य = चराचर
लोकस्य = जगत्के
पिता = पिता
च = और
गरीयान् = गुरुसे भी बड़े
गुरु: = गुरु (एवं)
पूज्यः = अति पूजनीय
असि = हैं
अप्रतिम- = { हे अतिशय
प्रभाववाले
प्रभाववाले
लोकप्रये = तीनों लोकोंमें
स्वत्समः = आपके समान
अपि = भी
अन्यः = दूसरा कोई
न = नहीं
अस्ति = है (फिर)
अभ्यधिकः= अधिक
कुतः = कैसे (होवे)

प्रसन्न होनेके लिये और अपराध सहनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना। तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोदुम् ॥४४॥

तस्मात्, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्, प्रसादये, त्वाम्, अहम्, ईशम्, ईड्यम्, पिता, इत्र, पुत्रस्य, सखा, इत्त, सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अर्हसि, देव, सोढुम् ॥ ४४॥ तस्मात् = इससे (हे प्रभो) प्रणिधाय = र्विं प्रको प्रकार चरणोंमें रखके कायम् = शरीरको (और)

प्रणम्य = प्रणाम करके सखा = सखा =स्तुति करने योग्य ईड्यम् =जैसे इव त्वाम् = आप सख्यु: = सखाके (और) ईशम् = ईश्वरको प्रिय: =पति प्रसन होनेके = जैसे (इव) प्रसादये = िलये प्रार्थना **प्रियायाः** = प्रिय स्त्रीके (वैसे ही आप भी) करता हूं =हे देव ( **मम** ) = मेरे देव (अपराधम्)= अपराधको सोद्धम् = सहनकरनेकेलिये अर्हसि = योग्य हैं पिता = पिता इव = जैसे पुत्रस्य = पुत्रके ( और ) अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा चतुर्मुजरूप दिखानेके लिये भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । <mark>अर्जु</mark>नकी प्रार्थना। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ <mark>अदृष्टपूर्वम्, हृषितः, अस्मि, दृङ्घा, भयेन, च, प्रव्यथितम्,</mark> मनः, मे, तत्, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्, प्रसीद, देवेश, जगनिवास ॥ ४५ ॥

हे विश्वमूर्ते ! मैं
अहप्ट- पहिले न देखे हुए | अस्मि = हूं (और )

अहप्ट- अश्वर्यमय आपके
पूर्वम् हिस रूपको

हम्म रूपको

हम्म = देखकर
हिपितः = हर्षित हो रहा

भयेन = भयसे

प्रव्यथितम् = { अति व्याकुल स्मि हो रहा है | भी हो रहा है | भे | हो रहा है | भे | = मेरे लिये | दर्शय | = दिखाइये | देव | = हे देवेश | चतुर्भुज) | स्रपम् | = स्रपको | प्रसीद | = प्रसन्न होइये | किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-मिच्छामि त्वां द्रष्टु<mark>महं तथ</mark>ैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ किरीटिनम्, गदिनम्, चक्रहस्तम्, इच्छामि, त्वाम्, द्रष्टुम्, अहम्, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, सहस्रवाहो, भव, विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

और हे विष्णी-

अहम् = मैं
तथा = वैसे
एव = ही
त्वाम् = आपको
किरीटिनम् = { मुजुट धारण | किरीटिनम् = { गदा और चक्र चक्रहस्तम् | हाथमें लियेहुए (तथा) | दिनम् च हाथमें लियेहुए (तथा) | दिनम् = देखना | होथमें लियेहुए (तथा) | दिनम् = होहाथमें लियेहुए (तथा) | दिनम् = होहाथमें लियेहुए (तथा) | दिनम् = होहये

भगवान्के दारा अपने विश्व रूपकी प्रशंसा । श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं

यनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥

मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, इदम्, रूपम्, परम्, दर्शितम्, आत्मयोगात्, तेजोमयम्, विश्वम्, अनन्तम्, आद्यम्, यत्, मे, स्वदन्येन, न, दृष्टपूर्वम् ॥ ४७॥

इस प्रकार अर्जुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान् बोले -

= हे अर्जुन ( और ) अज़ेन प्रसन्नेन = अनुप्रहपूर्वक = सीमारहित अनन्तम् = मैंने मया विश्वम् = विराट् अपनी रूपम् = रूप आत्मयोगात् ={योगशक्तिके = तेरेको तव प्रभावसे द्शितम् = दिखाया है इदम् मे = यह = जो (कि) = मेरा ={ तेरे सिवाय दूसरेसे त्वदन्येन परम् = परम तेजोमयम् = तेजोमय ={ पहिले नहीं देखा गया न **दृष्टपूर्वम्** आद्यम् = सबका आदि

[ " ]

न वेदयज्ञाध्ययनैर्ने दानै-र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । एवंरूपः शक्य अहं नृलोके दष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥



भक्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंबिधोऽजुन । बातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

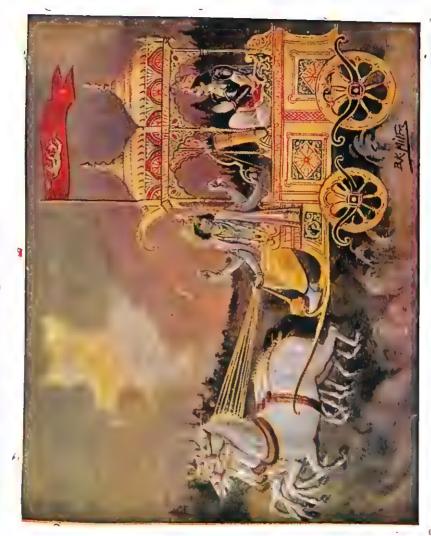

मत्कर्मकुन्मत्परमो मझ्कः सङ्गवितः । निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

न, वेदयज्ञाध्ययनैः, न, दानैः, न, च, क्रियाभिः, न, तपोभिः, उग्नैः, एवंह्रपः, शक्यः, अहम्, नृलोके, द्रष्टुम्, त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ ४८॥

कुरुप्रवीर = हे अर्जुन
नृलोके = मनुष्पलोकमें
एवंरूपः = { इस प्रकार
विश्वरूपवाला
अहम् = मैं
न = न
वेद- विद और यज्ञोंयज्ञाध्ययनैः के अध्ययनसे
(तथा)
न = न
दानैः = दानसे (और)
सा ते व्यथा मा च विप्यद्वातो

सर्जुनको धीरज देकर अपना चतुर्मुज रूप दिखाना । मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेदृम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं

तदेव मे रूपिनदं प्रपश्य ॥ ४६॥ मा, ते, व्यथा, मा, च, विम्हमावः, दृष्ट्वा, रूपम, घोरम, ईदक्, मम, इदम्, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, स्वम्, तत्र, एव, मे, रूपम्, इदम्, प्रपश्य ॥ ४९॥

 ईटक्
 = इस प्रकारके
 घोरम्
 = विकराल

 मम
 = मेरे
 रूपम्
 = रूपको

 इदम्
 = इस
 ह्या
 = देखकर

| ते                    | = तेरेको                 | तत्     | = उस            |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| <u>च्यथा</u>          | =व्याकुलता               | एव      | = ही            |
| मा                    | =न होवे                  | मे      |                 |
| च                     | =और                      | 1       | =मेरे           |
| विमृहभाव              | := म्ढ़भाव (भी)          | इदम्    | = इस            |
| 'मा                   | = न होवे ( और )          |         | (शङ्ख चक्र गदा  |
| <b>च्यपेतभीः</b>      | = भयरहित                 | रूपम्   | = पद्मसहित      |
| मीनगनाः               | ={ प्रीतियुक्त<br>मनवाला |         | चतुर्भुज) रूपको |
| आतमगाः                | = } मनवाला               | पुनः    | = फिर           |
| त्वम्                 | = तूं                    | प्रपश्य | <b>=</b> देख    |
| संजय उव <del>ाव</del> |                          |         |                 |

चतुर्भु जरूप दिखाने के डपरान्त सौम्य-रूप होकर <mark>अर्</mark>जुनको पुनः धीरज देना ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दुर्शयामास भूयः। आखासयामास च भीतमेनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

इति, अर्जुनम्, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, स्वकम्, रूपम्, दर्शयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्, एनम्, भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५०॥

उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्-

वासुदेवः = { वासुदेव भगवान्ने अर्जुनम् = अर्जुनके प्रति इति = इस प्रकार = चतुर्भुजरूपको उब्दवा = कहकर दर्शयामास = दिखाया

च = और

पुन: = फिर

महात्मा = महात्मा कृष्णने

सौम्यवपु: = सौम्यमूर्ति

भूत्वा = होकर

प्नम् = इस

भयभीत हुए
भयभीत हुए
अर्जुनको

आश्वासयामास

अर्जुन उवाच<u>-</u>

भगवान्के दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्द्न ।
मनुष्यरूप को
देखका अर्जुन- इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥
का शानिचत्त दृष्ट्वा, इदम्, मानुषम्, रूपम्, तव, सोम्यम्, जनार्दन,
होना । इदानीम्, अस्मि, संवृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्, गतः ॥५१॥
उसके उपरान्त अर्जुन बोला-

जनादंन = हे जनादंन | इदानीम् = अब (मैं) | सचेताः = शान्तचित्त | सचेताः = शान्तचित्त | सचेताः = शान्तचित्त | सचेताः = हुआ | साम्यम् = अतिशान्त | मानुषम् = मनुष्य | मतः = शास हो गया | हृष्ट्या = देखकर | असि = हृं

श्रीभगवानुवाच

चतुर्भुजरूपके सुदुर्द्शिमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम । दर्शन की दुर्छभता और देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥५२॥ प्रभावका कथन। सुदुर्दर्शम्, इदम्, रूपम्, दृष्टवानिस, यत्, मम, देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्, दर्शनकाङ्किणः ॥५२॥ इस प्रकार अर्जुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन-

मम = मेरा

इदम् = यह

रूपम् = (चतुर्भुज) रूप

सुदुर्दर्शम् = { देखनेको अति
सुदुर्दर्शम् = { दुर्लभ है (कि)

यत् = जिसको
(तुमने)

इष्टवानसि = देखा है

(यतः) = क्योंकि

देवाः = देवता

अपि = भी

नित्यम् = सदा

अस्य = इस

रूपस्य = रूपके

दर्शनकाङ्किणः = { दर्शन करनेकी
हुन्छावाले हैं

गुनाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥५३॥ न, अहम्, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्, दृष्टवानिस, माम्, यथा॥५३॥ और हे अर्जुन-

न = न
वेदै: = वेदोंसे एवंविध
न \*= न
तपसा = तपसे
न = न
दानेन = दानसे
च = और
न = न
इज्यया = यज्ञसे
हुण्या = यज्ञसे
हुण्या = यज्ञसे

इस प्रकार

एवंविधः = चतुर्भु ज
स्वप्रयाला

अहम् = मैं
द्रष्टुम् = देखा जानेको
शक्यः = शक्य हूं (कि)
थथा = जैसे
माम् = मेरेको
(त्वम्) = तुमने
हष्ट्वानसि = देखा है

भनन्यभक्तिसे भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
भगवत्-प्राप्तिकी
स्वन्भता का शातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥
कथन । भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, अहम्, एवंविधः, अर्जुन,
श्वातुम्, द्रष्टुम्, च, तत्त्वेन, प्रवेष्टुम्, च, परंतप ॥५४॥
परन्तु-

परंतप = हे श्रेष्ठ तपवाले
अर्जुन = अर्जुन
अनन्यया= अनन्य\*
भक्त्या = भक्ति करके
तु = तो
एवंविधः = {इस प्रकार
चतुर्भुज
स्वपवाला
अहम् = मैं
प्रथ्य देखनेके
प्रथ्य = {प्रत्यक्ष देखनेके
प्रथ्य = श्रेष्ठ (और)

अनन्य मत्तको मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । इक्षण और इसको परमात्मा- निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ की प्राप्तिका मत्कर्मकृत्, मत्परमः, मद्भक्तः, सङ्गवर्जितः, कथन । निर्वेरः, सर्वभृतेषु, यः, सः, माम्, एति, पाण्डव ॥५५॥

पाण्डव = हे अर्जुन यः = जो पुरुष

<sup>\*</sup>अनन्यभक्तिका भाव अगले क्षोकमें विस्तारपूर्वक कहा है।

किवल मेरे ही लिये ( सब कुछ मेरा समझता हुआ ) **मत्कर्मकृत्** = यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यकमाँको (करनेवाटा है ( और ) मिरे परायण है अर्थात् मेरेको परम आश्रय और ={परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर मत्परमः हैं (तथा) मिरा मक्त है अर्थात् मेरे नाम गुण प्रमाव और रहस्यके श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर मद्भक्तः अस्यास करनेवाला है ( और ) सङ्गवर्जितः = { आसक्तिरहित है अर्थात् स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेहरहित है (और) सर्वभृतेषु = संपूर्ण भूतप्राणियोंमें **निवेंरः =** बैरभावसे रहित है \* ( ऐसा ) = बह ( अनन्य भक्तिवाला पुरुष ) सः = मेरेको (ही) माम् एति ्= प्राप्त होता है

> ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगनद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे विश्वरूपदर्शन-योगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत्

सर्वत्र भगवत्-बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवालेमें
 भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोमें तो कहना ही क्या है।

## ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# अथ दादशोऽध्यायः

प्रधान विषय—१ से १२ तक साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय और भगवन् प्राप्तिके उपायका विषय। (१३-२०) भगवत्-प्राप्तिवाले पुरुषोंके छक्षण।

### अर्जुन उवाच

साधार और एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
निराकार के ये चाप्यक्षरमञ्यक्तं तेषां के योगविक्तमाः ॥ १ ॥
श्रेष्ठ है यह एवम्, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्, पर्युपासते,
जाननेके लिये ये, च, अपि, अक्षरम्, अव्यक्तम्, तेषाम्, के, योगविक्तमाः ॥१॥
अर्जुनका प्रक्ष। इस प्रकार भगवान्के वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन-

| garante    | विनास्त्रम् वयापा पु                       | 11454 01 37.1 | नाला, ६ नगमावग                                                   |
|------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| ये         | = जो                                       | च             | =और                                                              |
| भक्ताः     | ={अनन्यप्रेमी<br>भक्तजन                    | ये            | = जो<br>( <del>१४० - १</del>                                     |
| एवम्       | ={ इस पूर्वोक्त<br>प्रकारसे                |               | ={ अविनाशी<br>सिचदानन्द्घन<br>मृ=निराकारको                       |
| सततयुक्ताः | निरन्तर आप-<br>के भजन ध्यान<br>में छगे हुए | अपि           | = ही ( उपासते हैं )<br>_ ( उन दोनों                              |
| त्वाम्     | ={आप सगुण-<br>={रूपपरमेश्वरक               | योग-          | ={ प्रकारके भक्तोंमें<br>={ अति उत्तम<br>  योगवेत्ता<br>=कौन हैं |
| पर्युपासते | = { अति श्रेष्टभाव<br>= { से उपासते हैं    | ावत्तमा<br>के | । योगवेत्ता<br>=कौन हैं                                          |

#### श्रीभगवानुवाच

अगवान्के सग्रण मय्यावेश्यं मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । रूपकी उपासना अद्ध्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ अद्ध्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ अद्ध्या, पर्या, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥ २ ॥ इस प्रकार अर्जु नके प्रक्रनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन—

 मयि
 = मेरेमें
 उपेता:
 = युक्त हुए

 मनः
 = मनको
 माम्
 = { मुझ सगुणरूप परमेश्वरको

 अवेदय
 = एकाग्र करके
 उपासते
 = भजते हैं

 नित्यपुक्ताः
 = केरेको
 च मेरेको

 मे
 = मेरेको
 मे

 परया
 = अतिशय श्रेष्ठ
 मताः
 = मान्य हैं

अर्थात् उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं।

निराकार महाके ये त्वक्षरमिनदेंश्यमव्यक्तं पर्युपासते । स्वरूपका कथन और उसकी सर्वत्रगमिनिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥ उपासना से संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । भगवत-प्राप्ति। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

अर्थात् गीता अध्याय ११ कीक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे निरन्तर मेरेमें लगे हुए ।

ये, तु, अक्षरम्, अनिर्देश्यम्, अञ्यक्तम्, पर्युपासते, सर्वत्रगम्, अचिन्त्यम्, च, कृटस्थम्, अचलम्, ध्रुवम् ॥३॥ संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्, सर्वत्र, समबुद्धयः, ते, प्राप्नुवन्ति, माम्, एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥४॥ (अविनाशी =और तु सर्वत्रगम् = सर्वन्यापी

अनिर्देश्यम् = { अकथनीय खरूप | सर्वभूत- हिते रताः | हितमें रत हुए ( और ) सर्वत्र = सबमें = और च क्र**टस्यम्** = { सदा एकरस रहनेवाले श्रुवम् = नित्य अचलम् = अचल समवुद्धयः = { समान भाववाले थोगी (भी) माम् = मेरेको एव = ही अव्यक्तम् = निराकार प्राप्तुवन्ति = प्राप्त होते हैं

निराकारकी क्रेडोोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

वपासना में

किठिनता का
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥

क्लेराः, अधिकतरः, तेषाम्, अत्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्, देहबद्भिः, अवाप्यते॥५॥

तेषाम् = उन

सिचिदानन्दघन
निराकार
ब्रह्ममें
आसक्त हुए
चित्तवाले
पुरुषोंके
(साधनमें)

क्रियाः = क्लेश अर्थात
प्रिश्रम
अधिकत्रः = विशेष है
हि = क्योंकि
देहवद्भिः = र्देहाभिमानियोंसे
अव्यक्ता = अञ्यक्तविषयक
गतिः = गति
दुःखम् = दुःखपूर्वक
अवाप्यते = प्राप्त क्रां जाती है

अर्थात् जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक शुद्ध सिचदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें स्थिति होनी कठिन है।

भगवान्के ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः ।
सगुणह्य की
अनन्येनेय योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
कथन । ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मिथ, संन्यस्य, मत्पराः,
अनन्येन, एव, योगेन, माम्, ध्यायन्तः, उपासते ॥६॥

तु = और  $\frac{1}{2}$  सर्वाणि = संपूर्ण  $\frac{1}{2}$  सर्वाणि = कमेंको  $\frac{1}{2}$  स्तरपराः =  $\frac{1}{2}$  मेरे परायण  $\frac{1}{2}$  संन्यस्य = अर्पण करके

```
अपने भक्तींका तेषामहं समुद्धत्ती मृत्युसंसारसागरात्।
राष्ट्र उद्घार
करनेके लिये भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
भगवान् की तेवाम्, अहम्, स्मुद्धर्ता, मृत्युसंसारसागरात्,
       भवामि नचिरात्, पार्थ, मिय, आवेशितचेतसाम् ॥७॥
```

ध्यानसे मुख्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । भगवत् प्राप्ति । निवसिष्यसि मय्येव अत अर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

मयि, एव, मनः, आधरख, मयि, बुद्धिम्, निवेशय, निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊर्ध्वम्, न, संशयः ॥८॥ इसलिये हे अर्जुन ! तुं-

मयि = मेरेमें

प्रतिज्ञा ।

मनः = मनको

इस इलोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ इलोक ५५ देखना चाहिये।

 आधतस्य
 = लगा (और )

 मिय
 = मेरेमें

 एव
 = ही

 एव
 = ही

 जियसिष्यसि= निवास करेगा

 अर्थात् मेरेको

 ही प्राप्त होगा

 अत:
 = इसके

 उध्वेम्
 = उपरान्त (त्ं)

 मिय
 = मेरेमें

 एव
 = ही

 निविस्थिष्यसि= निवास करेगा

 अर्थात् मेरेको

 ही प्राप्त होगा

 (अत्र)
 = इसमें (कुछ भी)

 संशय:
 = नहीं है

<sub>भगवद-शाप्ति ।</sub> अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ६ ॥

अथ, चित्तम्, समाधातुम्, न, राक्तोवि, मयि, स्थिरम्, अभ्यासयोगेन, ततः, माम्, इच्छ, आप्तुम्, धनंजय ॥९॥

अध = यदि (तं ) ततः = तो
चित्तम् = मनको धनंजय = हे अर्जुन
मिय = मेरेमें अभ्यासस्थिरम् = अचल योगेन द्वारा
समाधातुम् = {स्थापन
समाधातुम् = समर्थ नहीं है इच्छ = इच्छा कर

<sup>\*</sup> भगवान्के नाम और गुणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा द्वासके द्वारा जप और भगवत्-प्राप्ति-विषयक शास्त्रोंका पठनपाठन इत्यादिक चेष्टार् भगवत्-प्राप्तिके लिये वारम्बार करनेका नाम अभ्यास है।

मावान्के लिये अभ्यासे ऽप्यसमर्थो ऽसि मत्कर्मपरमो भव । करनेसे मृदुर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिङ्मिवाप्स्यसि ॥१०॥ मगवत-प्राप्ति।

अम्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्मप्रमः, भव, मदर्थम् , अपि, कर्माणि, कुर्वन् , सिद्धिम् , अवाप्स्यसि ॥१०॥ और यदि तं-

अभ्यासे = { ऊपर कहे हुए | भव = हो (इस प्रकार ) भदर्थम् = मेरे अर्थ आपि = भी असमर्थः = असमर्थ असि =है शास =  $\epsilon$  (तिहैं) = तो सिद्धिम् =  $\epsilon$  सिद्धिम् =  $\epsilon$  सिद्धिम् सिद्धिम् =  $\epsilon$  सिद्धिको (ही) सिद्धिको (ही) अवाप्सिस होगा

कर्माणि = कर्मोंको कुवेन = करता हुआ अपि =भी

एवं कर्नोके फल अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।

त्यागसे मगवत्- सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥ माप्ति। अथ, एतत्, अपि, अशक्तः, असि, कर्तुम्, मद्योगम्, आश्रितः, सर्वकर्मफल्ल्यागम्, ततः, कुरु, यतात्मवान् ॥११॥

> अथ = यदि एतत् = इसको

अपि =भी कर्तुम् =करनेके लिये

<sup>★</sup>स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको हो परम आश्रय और परम गति समझकर नि॰काम प्रेमभावसे सती-शिरोमणि पतिवता स्त्रीकी भांति मन वाणी और श्रुरीरद्वारा परमेश्वरके ही किये यह, दान और तपादि संपूर्ण कर्त व्य कर्मों के करनेका नाम "भगवत्-अर्थ कर्म करने के परायण होना" है।

 अश्रकः = असमर्थ
 आश्रितः = शरण हुआ

 असि = है
 सर्वकर्म सर्वकर्म पल्टका मेरे

 यतात्म (जीते हुए)
 पलट्यागम्
 पिलये त्याग\*

 मद्योगम् = मेरी प्राप्तिरूप योगके
 कुरु
 = कर

सर्वकर्म-फल् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । स्वागकी प्रशंसा । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

श्रेयः, हि, ज्ञानम् , अभ्यासात्, ज्ञानात् , ध्यानम् , विशिष्यते, ध्यानात्, कर्मफल्स्यागः, त्यागात्, शान्तिः, अनन्तरम् ॥१२॥

<sup>\*</sup> गीता अध्याय ९ श्रोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये।

<sup>†</sup> सुननेसे और शास्त्र पठन करनेसे परमेश्वरके स्वरूपका जो अनुमान ज्ञान दोता है उसीका नाम परोक्षज्ञान है।

<sup>‡</sup> केवल भगवत्-अर्थ कमं करनेवाले पुरुषका भगवत्में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत्का चिन्तन भी बना रहता है इसलिये ध्यानसे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ कहा है।

सव भ्तों में देव- अद्वेष्टा सर्वभूतानां स् मैत्रः करुण एव च ।

भावसे रिंदत निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥

और मैत्री बादि

गुणोंसे बुक्त विवय

निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥१३॥

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष-

सर्वभूतानाम् = सब भूतोंमें एव = \*अद्रेष्टा =  ${}^{\{\hat{g} \text{ वभावस} \}}$ रहित (एवं)

मैत्र: =  ${}^{\{\hat{g} \text{ वभावस} \}}$ स्वका प्रेमी

=  ${}^{\{\hat{g} \text{ वभावस} \}}$ समदु:स्व-  ${}^{\{\hat{g} \text{ समदु:सव-} \}}$ समदु:सव-  ${}^{\{\hat{g} \text{ समदु:सа-} \}}$ समदु:सव-  ${}^{\{\hat{g} \text{ समदु:Ra-} \}}$ समदु:सव-  ${}^{\{\hat{g} \text{ समदु:Ra-}$ 

[ " ] संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मर्यार्पतमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ संतुष्टः, सततम्, योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः, मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१४॥ तथा-

 <sup>&</sup>quot;एव" शब्द यहां सब गुणोंका समुचय करनेके लिये समझना चाहिये ।

**इंटिनिश्चय:** = { मेरेमें इढ़

 श्वीय कि हुए

 मने बुद्धिवाला

 मने बुद्धिवाला

 मने बुद्धिवाला

 मद्भक्तः = मेरा भक्त

 में = मेरेको

 प्रियः = प्रिय है

ह्वादि विकारों- यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चयः।
से रहित और ह्वीमर्षभयोद्वेगेर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥
सेनेवाले प्रिय यस्मात्, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्, न, उद्विजते, च, यः,
भक्तके लक्षण। ह्वीमर्पभयोद्वेगैः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः॥१५॥

 यसात्
 = जिससे

 लोकः
 = कोई भी जीव

 न
 = उद्देगको प्राप्त

 उद्विजते
 = कीई मी जीव

 नहीं होता है
 = हर्ष

 अमर्ष
 = अभर्ष

 अमर्ष
 = अभर्ष

 भय
 = भय (और)

 उद्देगैः
 = उद्देगोदिकोंसे

 मुक्तः
 = रहित है

 सः
 = वह भक्त

 नहीं होता है
 में

 प्रयः
 = प्रियः

निःस्हादि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

गुणेसे अन सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥
सर्वत्यागी भिय

मक्तके कक्षण।

<sup>#</sup> दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अमर्ष है।

अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारम्भपरित्यागी, यः, मद्गक्तः, सः, मे, प्रियः ॥ १६॥ और-

ह्वंशोकादि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षिति । विकारिसे रहित निष्कामी प्रिय शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ भक्तके लक्षण। यः, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचिति, न, काङ्क्षिति । शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्, यः, सः, मे, प्रियः ॥१७॥

 य:
 = जो

 न
 = न (कभी)

 हेष्ट
 = देष करता है

 ह्ष्यित
 = हिष्ति होता है

भ गीता अ०१३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये।
 † अर्थात् मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रारव्धसे होनेवाले संपूर्ण
 स्वाभाविक कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्यागी।

शोचित = शोच करता है शुमाशुभ-परित्यागी = {शुभ और अशुभ संपूर्ण कमेंकि फलका त्यागी है **न** ≃न काङ्काति =  $\begin{cases} a_1 \mu + 1 & a_2 \pi \\ b_1 & a_2 \pi \end{cases}$  सः = बह भक्तिमान् = भक्तियुक्त पुरुष मे = मेरेको प्रियः = प्रिय है

शत्रु मित्रादिमं समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। सममाव बाले शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ मक्तके लक्षण। समः, रात्री, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः,

शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गित्रवर्जितः ॥१८॥

और जो पुरुष-

शत्रों = शत्रु | श्रीतोष्ण - सर्दी गर्मी और | सुख - सुख दुःखादिक | दुःखेषु | दृद्धोमें | समः = सम है | च = और (सब संसारमें) | समः = सम है = सम है = सम है = तथा सङ्ग-विवर्जितः = रहित है तथा

" ] तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६॥ तुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्, अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्, भे, प्रियः, नरः ॥१९॥

तथा जो-

بالمتر

<sup>चपरोक्त गुणोका</sup> ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । भक्तोंकी महिमा। ये, तु, धर्म्यामृतम्, इदम्, यथा, उक्तम्, पर्युपासते,

श्रद्दधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥२०॥

अर्थात् ईश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है ।

<sup>+</sup> अर्थात मेरेको परम आश्रय और परम गति एवं सवका आत्मरूप भीर सबसे परे परम पूच्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर हुए।

<sup>🕇</sup> वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके वचनोंमें प्रत्यक्षके सङ्ग्र विश्वासका नाम श्रद्धा है।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽच्यायः ॥ १२ ॥

# अथ ज्ञयोदशोऽध्यायः

प्रधान विषय—१ से १८ तक ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रकका विषय।
(१९—३४) ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय।

### भीभगवानुवाच

क्षेत्र और क्षेत्रश्च इदं शारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

के स्वरूप का

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

इदम्, शारीरम्, कौन्तेय, क्षेत्रम्, इति, अभिधीयते,

एतत्, यः, वेत्ति, तम्, प्राहुः, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विदः ॥ १ ॥

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान् फिर बोले-

**कौन्तेय** = हे अर्जुन | श्वरीरम् = शरीर इदम् = यह | क्षेत्रम् = क्षेत्र है\*

<sup>\*</sup> जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है वैसे ही इसमें बोये हुए कर्मोंके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर प्रकट होता है इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है।

इति = ऐसे
अभिधीयते = कहा जाता है
(और)
एतत् = इसको
यः = जो
वेत्ति = जानता है
तम् = उसको
प्राहु: = कहते हैं

जीनातमा और क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
परमातमा की
पक्षता का क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥
निरूपण । क्षेत्रज्ञम्, च, अपि, माम्, विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु, भारत,
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्, यत्, तत्, ज्ञानम्, मतम्, मम ॥ २ ॥

च = और

भारत = हे अर्जुन (तं)

सर्वक्षेत्रेषु = सब क्षेत्रोंमें

क्षेत्रज्ञम् = { क्षेत्रज्ञ अर्थात् | क्षेत्रज्ञयोः | क्षेत्

गीता अध्याय १५ दलोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये ।
 † गीता अध्याय १३ दलोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये।
 भ० गी॰ २१----

विकारसिंहत तत्क्षेत्रं यच याद्दक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।
क्षेत्र और प्रमावस च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
स्वरूप सननेके तत्, क्षेत्रम्, यत्, च, यादक्, च, यद्विकारि, यतः, च, यत्,
लिये भगवान्की सः, च, यः, यत्प्रभावः, च, तत्, समासेन, मे, शृणु ॥ ३ ॥
आशाः।

तत् = वह क्षेत्रम् = क्षेत्र यत् = जो है च = और यादकः = जैसा है च = तथा यद्विकारि =  $\begin{cases} जिन विकारों- वाला है$ वाला हैच = औरयतः = जिस कारणसेयतः = जो हुआ है शृणु = सुन

के बीर क्षेत्रक- ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक् ।
के विषय में ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितेः ॥ ४ ॥ व्रह्मसूत्र का ऋषिभः, बहुधा, गीतम्, छन्दोभः, विविधेः, पृथक्, प्रमाण । व्रह्मसूत्रपदेः, च, एव, हेतुमद्भिः, विविधितेः ॥ ४ ॥

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तस्व— ऋषिमिः = ऋषियोद्वारा (च) = और बहुधा बहुत प्रकारसे कहा विविधेः = नानां प्रकारके गीतम् समझाया गया है पृथक् = विभागपूर्वक (गीतम्) = कहा गया है हेतुमद्भिः = युक्तियुक्त = तथा | हेतुमद्भिः = युक्तियुक्त | व्याद्भिः = व्यक्तियुक्त | व्यवद्भाः = व्यवद्भाः = व्यवद्भाः = व्यक्तियुक्त | व्यवद्भाः = व्यवद्भा

क्षेत्रके स्वरूपका महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अत्र्यक्तम्, एव, च, इन्द्रियाणि, दश, एकम्, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

और हे अर्जुन ! वहीं मैं तेरे लिये कहता हूं कि-

क्षेत्रके विकारी-इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनो धृतिः । का कथन । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहतम् ॥ ६॥

<sup>#</sup> अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवीका सूक्ष्मभाव।

क्षशीत् श्रोत्र, त्वचा, नैत्रं, रसना और घाण एवं नाक्, इस्त, पार, उपस्थ और गुदा।

इच्छा, द्वेषः, सुखम्, दुःखम्, संघातः, चेतना, घृतिः, एतत्, क्षेत्रम्, समासेन, सविकारम्, उदाहृतम् ॥ ६॥ तथा-

इच्छा = इच्छा
द्वेषः = द्वेष (इस प्रकार)
सुखम् = सुख
दु:खम् = दु:ख (और)
संघातः = { स्थूळ देहका | पिण्ड (एवं) |
चेतना = चेतनता\*
(और)

प्रति: = धृति†
(इस प्रकार)
एतत् = यह
क्षेत्रम् = क्षेत्र
सविकारम् = { विकारोंके | सहित‡
समासेन = संक्षेपसे |
उदाहृतम् = कहा गया

बानके साधनीमें अमानित्वमद्गिभत्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । बमानित्वदि ९ आचार्योपासनं शोचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ बुणीका कथन ।

अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्, अचार्योपासनम्, शौचम्, स्थैर्यम्, आत्मविनिप्रहः॥ ७॥ और हे अर्जुन—

अमानित्वम् = अधिमानका अहिंसा = आधिमानको अहिंसा = किसी प्रकार भी न सताना (और) का अभाव (और)

श्रीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति ।

<sup>†</sup> गीता मध्याय १८ इलोक ३३-३४-३५ में देखना चाहिये।

<sup>‡</sup> पांचवें रलोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये भीर इस रलोकमें कहे हुए रच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये।

(तथा)
आजवम् = { मन वाणीकी सरस्रता

मन वाणीकी सरस्रता

स्थैर्यम् = { बाह्र भीतर की शुद्धि \* विशेष्टित की शुद्धि \* विशेष्टित विशेष्टित के शुर्दि के शुद्धि के शुद्धि के शुर्दि के शुद्धि के

शानके साधनी- इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

में अहंकारके जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥

भैराग्यका कथन। इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्, अनहंकारः, एव, च,
जन्ममृत्युजराज्याथिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥

तथा—

इस लोक और (एवं)

इस लोक और (एवं)

दस लोक और (एवं)

जन्म = जन्म

मृत्यु = मृत्यु

जरा = जरा (और)

विराग्यम् = { आसक्तिका | अगाव | विद्यार करना

प्रमा अभाव | अगाव | विद्यार करना

\* सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यको और उसके अन्नसे आहारकी तथा यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंको और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको दावरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग-द्रेप और कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरणका स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। भावके साधनीमें असक्तिरनिभष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
भावका भीर च समचित्तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥
भावका भीर असक्तिः, अनिभष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु,
भावका समता नित्यम्, च, समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥
तथा—

पुत्रदारगृहादिषु =  $\left\{ \begin{array}{ll} \sqrt{3} & \sqrt{3} & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & \sqrt{3} & \sqrt{3}$ 

अर्थात् मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर हर्ष-शोकादि विकारोंका न होना।

बानके साधनोमं मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
बब्दिभचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥
भक्तिका बौर
मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अन्यभिचारिणी,
स्वान्तदेश के विविक्तदेशसेवित्वम्, अरितः, जनसंसदि॥१०॥

मिय = मुझ परमेश्वरमें अव्यक्ति- } = अञ्यभिचारिणी
अनन्ययोगेन स्थितिरूप ध्यानयोगके द्वारा च = तथा

<sup>\*</sup> केवल एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अन्यभिचारिणी भक्ति है।

विविक्त- (एकान्त और देश- = गुद्धदेशमें सेवित्वम् (और) जनसंसदि = विषयासक्त जनसंसदि = मनुष्योंके समुदायमें अरतिः = प्रेमका न होना

शानके साधनीमें अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

निदिध्यासनका
कथन और शानएतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥
के साधनी से अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्,
विपरीत गुणोको
अज्ञान बताना ।

एतत्, ज्ञानम्, इति, प्रोक्तम्, अज्ञानम्, यत्, अतः, अन्यथा११
वधा-

अध्यात्म- अध्यात्म- ज्ञानमें \* नित्य ज्ञानम् = ज्ञान है † ( और ) यत् = जो अतः = इससे अन्यया = विपरीत है तत्त्व = जो अर्थरूप ज्ञानार्थ- = प्रमात्माको प्रतन्म सर्वत्र देखना प्रतन् = यह सब (तो ) जोक्तम् = कहा है

श्रीत श्रानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय उस
 श्रानका नाम अध्यात्मशान है।

<sup>†</sup> इस अध्यायके श्लोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं वे सब तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे ज्ञान नामसे कहे गये हैं।

<sup>‡</sup> ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं वे अज्ञानकी वृद्धिमें हेतु होनेसे अज्ञान नामसे कहे गये हैं।

```
<sup>जाननेबोग्य</sup> ज्ञे<mark>यं यत्तत्प्रवक्ष्यामि य</mark>ज्ज्ञात्वामृतमर्मुते ।
परभात्मा
परभारमा के अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥
करने की प्रतिका जेयम्, यत्, तत्, प्रवक्ष्यामि, यत्, ज्ञात्वा, अमृतम्, अरुनुते,
        <sub>उसके</sub> अनादिमत्, परम्, ब्रह्म, न, सत्, तत्, न, असत्, उच्यते॥१२॥
                                      और हे अर्जुन-
निगुंणखरूपका
```

यत् = जो तत् = वह ज्ञयम् = जाननेकेयोग्य है अनादिमत्= आदिरहित (च) = तथा परम = परम वर्णन । 

 (च)
 = तथा

 यत्
 = जिसको

 ज्ञात्वा
 = जानकर

 (मनुष्य)
 = न

 अमृतम्
 = परमानन्दको

 अञ्जुते
 = प्राप्त होता है

 तत्
 = उसको

 परम्
 = महा

 सत्
 = सत्

 (कहा जाता है और)

 न
 = न

 असत्
 = असत् ही

 उच्यते
 = कहा जाता है

 परम् = परम

परमाल्माके सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्

<sup>का</sup> सर्वतःश्रुतिमङ्कोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ विश्वहप वथन। सर्वतःपाणिपादम्, तत्, सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्, सर्वतःश्रुतिमत्, छोके, सर्वम् , आकृत्य, तिष्टति ॥ १३॥

तत् = वह सर्वत:-  $= \begin{cases} सब ओरसे \\ हाथ पैरवाला \end{cases}$  सर्वतोऽक्षि-  $= \begin{cases} सब ओरसे \\ -17 & सिर और \\ 181रोम्रवम् \end{cases}$  (तथा)

```
सर्वत:- = { सब ओरसे | लोके = संसारमें श्रुतिमत् | श्रोत्रवाला | सर्वम् = सबको | आवृत्य = व्याप्त करके | तिष्ठति = स्थित है *
```

परमेश्वरके सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । सगुण <sup>और</sup> असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ प्कताका कथन। सर्वेन्द्रियगुणाभासम्, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्,

असक्तम्, सर्वभृत्, च, एव, निर्गुणम्, गुणभोक्तृ, च॥१॥।

असक्तम् , सबभृत्, च, एव, ानगुणम्, गुणभाक्तृ, च॥१४॥
औरसर्वेन्द्रियगुणाभासम्
सर्वेन्द्रियप्रत्तु वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्
रिहत है
च = तथा
असक्तम् = आसिक्तरहित
(और)

प्राप्त वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्
सर्वेन्द्रियश्राप्त वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्
श्राप्त वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियश्राप्त वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्
श्राप्त वास्त्वमें)
सर्वेन्द्रियश्राप्त वास्त्वमें
स्वभृत् = सबको धारण
स्वभृत् = श्राप्त वास्त्वमें
च = और
असक्तम् = आसिक्तरहित
(और)

सर्वात्मरूपमे बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । भारमा की ।पकता का सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५॥ परमात्मा व्यापकता बहि:, अन्त:, च, भूतानाम्, अचरम्, चरम्, एत्र, च, कथन। सूक्ष्मत्वात्, तत्, अविश्वेयम्, दूरस्थम्, च, अन्तिके, च, तत् ॥

अवस्था जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथिवीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे संपूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त करके स्थित है।

#### तथा वह परमात्मा--

भूतानाम् = { चराचर सब मूतोंके सूह्मत्वात् = सूह्म होनेसे सूह्मत्वात् = सूह्म होनेसे अविज्ञेयम् = अविज्ञेय है \* च = अगैर चरम् = चर अचररूप च्या = भी (वही ) है च = और चरही है च = वही है

इत्पत्ति, पालन अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । और संदार करनेवाले परमे- भृतभर्ते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ श्रारके सर्वन्यापी अविभक्तम्, च, भृतेषु, विभक्तम्, इव, च, स्थितम्, खह्रपका कथन। भूतभर्त्तु, च, तत्, ज्ञेयम्, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥

च =और (वह) च =भी

विभागरहित एक-
रूपसे आकाश-
के सहश
परिपूर्ण हुआ

$$= \frac{1}{2}$$
 $= \frac{1}{2}$ 
 $= \frac{1}{2}$ 

<sup>\*</sup> जैसे सूर्यकी किरणोमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही सर्वव्यापी परमारमा भी सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है।

<sup>†</sup> वह परमात्मा सर्वेत्र परिपूर्ण और सर्वेका आत्मा हे नेसे अत्यन्त समीप है।

<sup>🗜</sup> श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर है।

शानद्वारा प्राप्त ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । होने योग्य परमात्माके परम ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ प्रकाश मय ज्योतिषाम्, अपि, तत्, ज्योतिः, तमसः, परम्, उच्यते, स्वरूपका कथन। ज्ञानम्, ज्ञोयम्, ज्ञानगम्यम्, हृदि, सर्वस्य, विष्ठितम् ॥१७॥

| तत्       | = वह ब्रह्म     | ( तथा वह                                          |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| ज्योतिषाम | = ज्योतियोंका   | परमात्मा )                                        |
| अपि       | = भी            | ज्ञानम् = बोधखरूप(और)                             |
| ज्योतिः   | =ज्योति ( एवं ) | <b>ज्ञेयम्</b> ={जाननेके                          |
| तमसः      | = मायासे        |                                                   |
| परम्      | =अति परे        | ज्ञानगम्यम् = { तत्त्वज्ञानसे<br>प्राप्त होनेवाला |
| उच्यते    | = कहा जाता है   |                                                   |

\* जैसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथकके सदृश प्रतीत होता है वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एकरूपसे स्थित हुआ भी पृथक पृथक्की मांति प्रतीत होता है।

<sup>†</sup> गीता अध्याय १५ श्लोक १२ में देखना चाहिये।

( और ) | हृदि = हृदयमें सर्वस्य = सबके | विष्ठितम् = स्थित है

क्षेत्र, शान और इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। श्रेयका तस्त्व ज्ञानने क्षे मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ भगवद् प्राप्ति इति, क्षेत्रम्, तथा, ज्ञानम्, ज्ञेयम्, च, उक्तम्, समासतः, होनेका कथन । मद्भक्तः, एतत्, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥१८॥ हे अर्जुन-

हति = इस प्रकार

क्षेत्रम् = क्षेत्र\*
तथा = तथा

ज्ञानम् = ज्ञान †
च = और

जानने योग्य
ज्ञोयम् = {परमात्माका स्वरूप में स्वरूप को विश्वाय = मेरे स्वरूप के मेरे स्वरूप के

प्रकृति पुरुषकी प्रकृति पुरुषं चैव विद्यानादी उभाविष ।
अनादिता तथा विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १६ ॥
प्रकृतिसे विकार

प्रकृतिसे विकार

प्रकृतिस् , प्रकृषिम् , प्रकृषम् , च , एव , विद्धि , अनादी , उभी , अपि ,
उत्पत्तिका कथन

विकारान् , च , गुणान् , च , एव , विद्धि , प्रकृतिसंभवान् ॥१९॥
और हे अर्जन-

प्रकृतिम् = { प्रकृति अर्थात् त्रि- | च = और गुणमयी मेरी माया | पुरुषम् = जीवात्मा अर्थात् क्षेत्रज्ञ

<sup>\*</sup> स्रोक ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कहा है।

<sup>†</sup> श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात् ज्ञानका साधन कहा है।

<sup>्</sup>रे श्रोक १२ से १७ तक श्रेयका स्वरूप कहा है।

उमौ = इन दोनोंको
एव = ही (तं)
अनादी = अनादि
विद्धि = जान
च = और
निकारान् =  $\begin{cases} रागद्धेषादि \\ विकारां को \end{cases}$ प्रकृतिएव
प्रकृतिएव
प्रकृतिसंभवान्
च उत्पन्न हुए
एव

कार्य-करणकी कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

उत्पत्तिमें प्रकृति-

की कीर इस पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥

दु:खोंके भोगने-मं पुरुष की वार्यकरणकर्तृत्वे, हेतु:, प्रकृति:, उच्यते, हेतुताका कथन। पुरुष:, सुखदु:खानाम्, भोक्तृत्वे, हेतु:, उच्यते ॥२०॥

क्योंकि-

कार्यकरण- करणके \* त्रांच और | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- करणके \* तुःखानाम् | चुखदुःखोंके | दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | पुरुष: = जीवात्मा | सुख- दुःखानाम् | चुखदुःखोंके | च

<sup>\*</sup> औकाश, बायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रीत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घाण एवं वाक्, इस्त, पाद, उपस्य और गुदा——इन १३ का नाम करण है।

प्रकृतिके सङ्घरे पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्के प्रकृतिजान्गुणान् ।
प्रविको भोग कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥
बोनियो की पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हि, भुङ्क्ते, प्रकृतिजान्, गुणान्,
प्राप्ति । कारणम्, गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥
परन्तु-

पुरुषके खरूप उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥

उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन् ,पुरुषः,परः ॥२२॥

वास्तवमें तो यह-

पुरुषः = पुरुष । अस्मिन् = इस

<sup>#</sup> प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अपध्याय ७ स्टोक १४ में कही हुई भगवान्की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये।

<sup>†</sup> सत्त्वगुणके सङ्गसे देवगोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सङ्गसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है।

| देहें = देहमें                        | सबको धारण                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| (स्थितः) = स्थित हुआ                  | भर्ताः = करनेवाला                          |
| अपि =भी                               | होनेसे भर्ता                               |
| <b>परः</b> = पर*                      | भोक्ता ={ जीवरूपसे<br>भोक्ता (तथा)         |
| (एव) =ही है                           | [ब्रह्मादिकोंका                            |
| ( केवल )                              | महेश्वर: = भी खामी<br>होनेसे महेश्वर       |
| उपद्रष्टा = { साक्षी होनेसे उपद्रष्टा |                                            |
| उपद्रष्टा = { उपद्रष्टा               | च =और                                      |
| च = और                                | ्राुद्ध सिचदा-<br>परमात्मा={ नन्दघन होनेसे |
| ्यथार्थ सम्मति                        | परमात्मा={ नन्दघन होनेसे                   |
| अनुमन्ता= देनेवाला होनेसे             | ्परमात्मा                                  |
| अनुमन्ता                              | इति =ऐसा                                   |
| ( एवं )                               | उक्तः = कहा गया है                         |
|                                       |                                            |

प्रकृति प्रस्वको य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
तत्त्वसे जाननेका
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥

यः, एवम्, वेत्ति, पुरुषम्, प्रकृतिम्, च, गुणैः, सह, सर्वधा, वर्तमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥

 एवम्
 = इस प्रकार
 सह
 = सिहत

 पुरुषम्
 = पुरुषको
 प्रकृतिम्
 = प्रकृतिको

 च
 = और
 यः
 = जो मनुष्य

 गुणैः
 = गुणोंके
 वैत्ति
 = तत्त्वसे जानता है †

<sup>\*</sup> अर्थात् त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत । † दृश्यमात्र संपूर्ण जगत् मायाका कार्य होनेसे क्षणभङ्कर,नाश्चान्,जड़ और

सः = वह सर्वथा = सब प्रकारसे वर्तमानः = वर्तता हुआ अपि = भी भूयः = फिर न = नहीं

ध्यानयोग,शान-ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । योग और कर्म-योगसे भगवत- अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ प्राप्तिका कष्मन । ध्यानेन, आत्मिन, पश्यन्ति, केचित्, आत्मानम् , आत्मना, अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥

 आत्मानम्
 = प्रमात्माको
 ध्यानेन = ध्यानके द्वारा \*

 केचित्
 = कितने ही
 आत्मिन = हृदयमें

 पत्रयन्ति = देखते हैं (तथा)
 पत्रयन्ति = वेखते हैं (तथा)

 आत्मना
 = कितने ही)

 स्ट्रम बुद्धिसे
 सांख्येन = ज्ञान †

हे अर्जुन ! उस परमपुरुष-

व्यनित्य है तथा जीवातमा नित्य, चेतन, निर्विकार और अधिनाशी एवं शुद्ध बोधस्वरूप सचिदानन्दधन परमात्माका ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के सङ्गका सर्वथा त्याग करके परमपुरुष परमात्मः में ही एकी मावसे नित्य स्थित रहने को नाम उनको तत्वसे जानना है।

\* जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में श्लोक ११ से ३२ तक विस्तारपूर्वक किया है।

† जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ११ से ३० तक विस्तारपूर्वक किया है।

```
योगेन = योगके द्वारा (देखते हैं) कर्मयोगेन = \begin{cases} frem + ah - 2 \\ 2 & = 3 \end{cases} अपरे = अपर (कितने ही) (प्रयन्ति) = देखते हैं
```

महान् प्रका- अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । के कष्मातुसार तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२ ५॥ के भगवत्-प्राप्ति- अन्ये, तु, एवम्, अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, उपासते, का कथन । ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्, श्रुतिपरायणाः ॥२५॥

तु = परन्तु | उपासते = { उपासना करते | हैं † | अर्थात् जो मन्द | सुद्धिवाले पुरुष | हैं वे (स्वयम्) | स्वम् = इस प्रकार | अजानन्तः = न जानते हुए | अपि = भी | स्वत्यके जाननेवाले पुरुषोंसे | अर्थात् | स्वत्यके जाननेवाले पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्वत्यके जाननेवाले पुरुषोंसे | स्वत्यके जानेवाले पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्वत्यके जानेवाले पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्वत्यके पुरुषोंसे | स्

क्षेत्र-क्षेत्रकके यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । संयोगके जगत्तः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विष्टि भरतर्षम् ॥२६॥ की उत्पक्तिका

कथन ।

असका वर्णन गीता अध्याय २ श्लोक ४० से अध्यायसमाप्तिपर्यन्त
 विस्तारपूर्वक किया है।

<sup>†</sup> अर्थात् छन पुरुषिके कडनेके अनुसार हो श्रद्धासहित तत्पर हुप साधन करते हैं।

म॰ गी॰ २२---

यावत्, संजायते, किंचित्, सत्त्वम्, स्थावरजङ्गमम्, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्, तत्, विद्धि, भरतर्षभ ॥२६॥

मरतर्षभ = हे अर्जुन यावत् = यावन्मात्र किंचित् = जो कुछ भी स्थावरजङ्गमम् = { स्थावर जङ्गम सच्चम् = वस्तु संजायते = उत्पन्न होती है विद्धि = जान—

अर्थात् प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही संपूर्ण जगत्की स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत् नाशवान् और क्षणभङ्गर होनेसे अनित्य है।

बिनाशी समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । परमेश्वर को सर्वेत्र सममावसे विनदयत्स्वविनदयन्तं यः पदयति स पदयति ॥ २७॥ स्थित देखने- समम्, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्, परमेश्वरम्, बाकेकी प्रश्रंसा । विनद्यत्सु, अविनदयन्तम्, यः, पस्यति, सः, पद्यिति ॥ २७॥

इस प्रकार जानकर-

यः = जो पुरुष
विनश्यत्मु = नष्ट होते हुए
सर्वेषु = सव
भूतेषु = { चराचर मूतोमें सः = वही
अविनश्यन्तम् = नाशरहित

परमेश्वरको समं पदयन्हि सर्वत्र समवस्थितमी इवरम् । सर्वत्र सम्भाव न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।। २८॥ से स्थित देखने- समम्, पश्यन्, हि, सर्वत्र, समवस्थितम्, ईश्वरम्, न, हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्, ततः, याति, पराम्, गतिम् ॥२८॥ = क्योंकि हि आत्मना = अपनेद्वारा (वह पुरुष ) **आत्मानम्** = आपको सर्वत्र = सबमें

सर्वत्र = सबमें  $= \{ \frac{1}{4} = \frac{1$ **ईश्वरम्** = प्रमेश्वरको **पराम्** = प्रम **समम्** = समान **पश्यन्** = देखता हुआ **पराम्** = प्रसि होता है

भारमा को प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः। कर्का देखने- यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२६॥ वालेकी प्रशंसा।

प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वशः, यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्, अकर्तारम्, सः, पश्यति ॥२९॥

= और च = जो पुरुष य: कर्माणि =संपूर्ण कर्मोंको सर्वशः = सब प्रकारसे प्रकृत्या = प्रकृतिसे **एव** =ही

क्रियमाणानिः किये हुए (पञ्यति) =देखता है † तथा = तथा आत्मानम् = आत्माको अकर्तारम् = अकर्ता पश्यति = देखता है

 अर्थात् श्ररीरका नाश होनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है। † अर्थात् इन बातको तत्त्वसे समझ हेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं।

सः = बही पश्यति = देखता है

सं तारको यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । परमात्मा में \_\_\_ रि<sub>षत</sub> और तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ <mark>परमात्मासे ही यदा, भूतपृथग्भात्रम्, एकस्थम्, अनुपश्यति,</mark> <del>बत्पन्न हुना ततः, एव, च, विस्तारम्, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ॥३०॥</del> देखनेका फरू। और यह पुरुष-

यदा = जिस कालमें
भृतपृथग्मावम् = {भूतोंके न्यारे
पृथग्मावम् = {भूतोंके न्यारे
पृथग्मावम् = {भूतोंके न्यारे
प्रवार भावको

एक परमात्माके
संकल्पके
आधार स्थित

अनुपञ्चति = देखता है

वसारम् = {संपूर्ण भूतोंका
विस्तार
(पञ्चति) = देखता है
तदा = उस कालमें
वस्तार
संकल्पके
आधार स्थित

वसारम् = {संचिदानन्दधन ब्रह्मको संपद्यते = प्राप्त होता है

<sub>बविनाशी</sub> अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमञ्ययः । बरमात्मा गुणा- श्रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ बीत होनेसे न अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, परमात्मा, अयम्, अस्ययः, कर्ता है और शरीरस्थः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥३१॥ न लिपायमान कौनतेय = हे अर्जुन होता है रस विषयका कथन । अनादित्वात् = {अनादि होनेसे (और)

```
परमात्मा = परमात्मा = \begin{cases} 31 (17) + 12 \\ 31 (17) + 12 \end{cases} = \begin{cases} 31 (17) + 12 \\ 31 (17) + 12 \end{cases} = 31 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) + 12 (17) +
```

बाकाश के यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । हृष्टान्तसे भारमा-की निलेंपताका यथा, सर्वगतम्, सौक्ष्म्यात्, आकाशम्, न, उपलिप्यते, सर्वत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥

स्यंते दृष्टान्तसे यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सं लोकिममं रिवः ।

प्रकाश-स्वरूप क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

पनका कथन । यथा, प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नम्, लोकम्, इमम्, रिवः, क्षेत्रम्, क्षेत्री, तथा, कृत्स्नम्, प्रकाशयति, भारत ॥३३॥

भारत = हे अर्जुन एकः = एक ही

यथा = जिस प्रकार रिवः = सूर्य

 इमम्
 = इस

 कृत्स्नम्
 = संपूर्ण

 कृत्स्नम्
 = संपूर्ण

 कृत्स्नम्
 = संपूर्ण

 क्षेत्रम्
 = क्षेत्रको

 प्रकाशयति
 = प्रकाशित

 प्रकाशयित
 = प्रकाशित

अर्थात् नित्य बोधस्वरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण जड़वर्ग प्रकाशित होता है।

के भेदको तथा प्रकृतिसे छूटनेक भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३॥ उपायको जानने- क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, एवम्, अन्तरम्, ज्ञानचक्षुपा, का फल ।

भूतप्रकृतिमोक्षम्, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम् ॥ ३॥॥

 एवम्
 = इस प्रकार
 ये
 = जो पुरुप

 क्षेत्र {क्षेत्र और
 ज्ञानचक्षुपा
 = ज्ञाननेत्रोंद्वारा

 क्षेत्रज्ञके
 ज्ञानचक्षुपा
 = ज्ञाननेत्रोंद्वारा

 विदुः
 = तत्त्वसे जानते हैं

 ते
 = वे महात्माजन

 भृतप्रकृति परम्
 = { परम्

 मोक्षम्
 परम्
 परम्

 के उपायको
 यान्ति
 = प्राप्त होते हैं

कें तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥

<sup>\*</sup> क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान् तथा क्षेत्रशको नित्य, चैतम, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके मैदको जानना है।

### ॐश्रीपरमात्मने नमः

# अथ चतुर्दशोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ४ तक शान की महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्की । उत्पत्ति । (५-१८) सत्, रज, तम तीनों गुणोंका विषय। (१९-२७) भगवत्-प्राप्तिका उपाय और गुणातीत पुरुषके लक्षण।

## श्रीभगवानुवाच

कित उत्तम परं भूयः प्रविध्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । बरम क्षानको कथन करनेकी यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १॥ श्रतिका और परम्, भूयः, प्रवश्यामि, ज्ञानानाम्, ज्ञानम्, उत्तमम्, उसकी महिमा। यत्, ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्, सिद्धिम्, इतः, गताः॥ १॥ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन-

> = ज्ञानोंमें भी - ज्ञात्वा = जानकर ज्ञानानाम् उत्तमम् = अति उत्तम सर्वे = सब = परम = ज्ञानको (मैं) **ग्रुनयः** = मुनिजन **इतः** = इस संसारसे = प्रम परम् ज्ञानम् = फिर (भी) ( मुक्त होकर ) भृय: (तेरे लिये) पराम् =परम प्रवक्ष्यामि = कहूंगा (कि) सिद्धिम् = सिद्धिको = जिसको गताः = प्राप्त हो गये हैं यत्

[ "] इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मर्म साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ इदम्, ज्ञानम्, उपाश्चित्य, मम, साधर्म्यम्, आगताः, सर्गे, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ २ ॥

हे अर्जुन-**सर्गे** = { सृष्टिके आदिमें(पुनः) न उपजायन्ते = { उत्पन्न नहीं होते हैं इदम् = इस = ज्ञानको ज्ञानम् आश्रय करके ={ अर्थात् धारण उपाश्रित्य च = और प्रलये = प्रलयकालमें अपि = भी करके = मेरे सम साधम्यम् = खरूपको **आगताः** = प्राप्त हुए पुरुष व्यथिन्तः = { व्याकुल नहीं होते हैं— क्योंकि उनकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं।

प्रकृति-प्रस्के मम योनिर्महद्भह्म तस्मिनगर्भं द्धाम्यहम् । संगोगसे सर्व-मृतोकी उत्पत्ति- संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ का कथन । मम, योनिः, महत्, ब्रह्म, तस्मिन्, गर्भम्, दधामि, अहम्,

संभवः, सर्वभूतानाम्, ततः, भवति, भारत ॥ ३ ॥

भारत = हे अर्जुन

मस = मेरी

महत् ब्रह्मरूप
प्रकृति अर्थात्
ब्रह्म = उस योनिमें
तिसान् = उस योनिमें
निहत् ब्रह्मरूप
प्रकृति अर्थात्
विज्ञाणमयी माया
(संपूर्ण भूतोंकी)
योनि है अर्थात्
योनिः = राभीधानका
स्थान है (और)

संभवः = उत्पत्ति । भवति = होती है [ "] सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ सर्वयोनिषु, कौन्तेय, मूर्तयः, संभवन्ति, याः, तासाम्, ब्रह्म, महत्, योनिः, अहम्, बीजप्रदः, पिता ॥ ४॥ 

प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

हुए तीनी गुणीहारा जीवात्माके निबञ्जन्ति महाबाहो देहे देहिनमञ्ययम् ॥ ५ ॥
हारा जीवात्माके सत्त्वम्, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः,
कथन । निबञ्जन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्, अव्ययम् ॥ ५॥

महाबाहो = हे अर्जुन
सत्त्वम् = सत्त्वगुण
रजः = रजोगुण (और)
तमः = तमोगुण
इति = ऐसे (यह)

प्रकृतिसंभवाः = { प्रकृतिसे
संभवाः = { उत्पन्न हुए
गुणाः = तीनों गुण
अध्ययम् = (इस) अविनाशी
देहिनम् = जीवात्माको

देहे = शरीरमें | निबधन्त = बांधते हैं

सत्तवण द्वारा तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । <sup>बीवात्माके बांचे</sup> सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥

तत्र, सत्त्वम्, निर्मल्त्वात्, प्रकाशकम्, अनामयम्, सुखसङ्गेन, बभ्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ ॥ ६ ॥

अन्य = हे निष्पाप **अनय** = हे निष्पाप **तत्र** = उन तीनों गुणोंमें **सङ्गेन** = { ख़ुबकी स**ज़ेन** प्रकाशकम् = प्रकाश करनेवाला च = और अनामयम् = निर्विकार सन्त्रम् = सन्त्रगुण (तो) निर्मल- = { निमल होनेके त्वात् = कारण | कार

र<sub>बोगुणदारा</sub> रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । जीवात्माके विशे तिश्चिष्टनाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७॥ जानेका प्रकार।

रजः, रागात्मकम्, विद्धि, तृष्णासङ्गसमुद्भवम्, तत्, निवधाति, कौन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्॥ ७॥ तथा-

कौन्तेय = हे अर्जुन रागात्मकम्= रागरूप रजः =रजोगुणको तृष्णासङ्ग- = आसिकसे कामना और समुद्भवम् उत्पन्न हुआ विद्धि = जान

तत् = वह देहिनम् = { (इस ) जीवात्माको कर्मसङ्गेन = { उनके फलकी आसक्तिसे निब्रधाति = बांधता है

तमोगुणदारा तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । बीवात्माके बांघे प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ बानेका प्रकार ।

तमः, तु, अज्ञानजम्, विद्धि, मोहनम्, सर्वदेहिनाम्,
प्रमादालस्यनिद्राभिः, तत्, निवधाति, भारत ॥ ८॥
तु =और
भारत =हे अर्जुन
सर्वदेहिनाम् = {सर्व देहाभिमानियोंके
मोहनम् =मोहनेवाले
तमः =तमोगुणको
अज्ञानजम् = {अज्ञानसे
उत्पन्न हुआ
निवधाति =बांधता है

ख़िंद्ध, कर्म और सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत ।

शमादमें तीनों

श्रमादमें तीनों

शानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥

शीवातमा का सत्त्वम्, सुखे, संजयित, रजः, कर्मणि, भारत,

जोड़ा जाना । ज्ञानम्, आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयित, उत ॥ ९ ॥

भारत = हे अर्जुन
सत्त्वम् = सत्त्रगुण
सुखे = सुखमें (और)
संजयित = लगाता है (और)
रजः = रजोगुण ज्ञानम् = ज्ञानको

<sup>\*</sup> इन्द्रियां और अन्तः करणकी व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है।

<sup>🕆</sup> कर्तव्यकमंमें अप्रवृत्तिरूप निरुवमताका नाम मारुस्य है।

आवृत्य = { आच्छादन करके | उत्त = भी अर्थात् ढकके | प्रमादे = प्रमादमें | संजयति = लगाता है

दो गुणोंको रजस्तमश्चामिभूय सत्त्वं भवति भारत । दनकर एक गुणके बढ़नेका रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ कथन । रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वम्, भवति, भारत, रजः, सत्त्वम्, तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्, रजः, तथा ॥१०॥

च = और | सत्त्वम् = सत्त्वगुणको | भारत = हे अर्जुन | (अभिभूय)= दबाकर | तमः = तमोगुण | (बढ़ता है ) | तथा = वैसे | एव = ही | तमः = तमोगुण (और ) | सत्त्वम् = सत्त्वगुणको | (अभिभूय)= दबाकर | रजः = रजोगुण (और ) | सत्त्वम् = सत्त्वगुणको | (अभिभूय)= दबाकर | रजः = रजोगुण (और ) | रजः = रजोगुण (बढ़ता है )

सलगुणको सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । <sup>वृद्धिके लक्षण ।</sup> ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥११॥

सर्वद्वारेषु, देहे, अस्मिन्, प्रकाशः, उपजायते, ज्ञानम्, यदा, तदा, विद्यात्, विवृद्धम्, सत्त्वम्, इति, उत ॥११॥

इसलिये-

**यदा** = जिस कालमें । अस्मिन् = इस

```
देहे = देहमें (तथा) तदा = उस कालमें सर्वद्वारेषु = \begin{cases} 3 - \pi : \pi \times 0 \\ 3 \cdot \pi : \pi \times 0 \end{cases} इति = ऐसा विद्यात् = जानना चाहिये उत = कि सत्त्वम् = सत्त्वगुण उपजायते = उत्पन्न होती है विद्युद्धम् = बढ़ा है
```

रजोग्रमकी स्ठोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्चमः स्पृहा । बृद्धिके लक्षण । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ लोभः, प्रवृत्तिः, आरम्भः, कर्मणाम्, अशमः, स्पृहा, रजसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, भरतर्षभ ॥१२॥ और-

सरतर्षम = हे अर्जुन
रजिस = रजोगुणके
वियुद्धे = बढ़नेपर
लोभः = लोभ ( और )
प्रवृत्ति अर्थात्
प्रवृत्तिः = सांसारिक
चेष्ठा ( तथा )
कर्मणाम् = सुव प्रकारके
विभाग स्वार्षेत्र स्व प्रकारके
विभाग स्वार्षेत्र स्व प्रकारके
विभाग स्वार्षेत्र स्व प्रकारके
विभाग स्व प्रक

तमोग्रणकी अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । बृद्धिके लक्षण । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन ॥१३॥ ज्ञरुनन्दन = हे अर्जुन
तमसि = तमोगुणके
विवृद्धे = बढ़नेपर
( अन्त:करण
और इन्द्रियोंमें)
अप्रकाशः = अप्रकाश (एवं)
अप्रवृत्तिः = { कर्तव्यकमोंमें अप्रवृत्ति | च्यह सब एय = ही जायन्ते = उत्पन्न होते हैं

सत्त्वगुणकी यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । शृद्धिमं मरनेका फळा तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥

यदा, सत्त्रे, प्रबृद्धे, तु, प्रलयम्, याति, देहमृत्, तदा, उत्तमविदाम्, लोकान्, अमलान्, प्रतिपद्यते ॥१४॥

 यदा
 = जब
 तु
 = तो

 देहभृत्
 = यह जीवात्मा
 उत्तम { उत्तम चिदाम्
 उत्तम करनेवाळींके

 प्रवृद्धे
 = वृद्धिमें
 अमलान्
 मलरहित अर्थात्

 प्रलयम्
 = मृत्युको
 अमलान्
 स्वेद्ध्य खर्गादि

 प्राति
 = प्राप्त होता है
 लोकान्
 = लोकोंको

 प्रतिपद्यते
 = प्राप्त होता है

रजोगुण और रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तमोगुणकी वृद्धि में मरनेका फल। तथा प्रलीनस्तमिस मूहयोनिषु जायते॥१५॥ रजिस, प्रलयम्, गत्वा, कर्मसङ्गिष्ठ, जायते, तथा, प्रलीनः, तमिस, मूडयोनिष्ठ, जायते ॥ १५॥ और–

रजिस =  $\begin{cases} x \overline{\text{जोगुणक}} \\ a \overline{\text{g = }} \overline{\text{q t *}} \end{cases}$  =  $\begin{cases} a \overline{\text{q i }} \\ a \overline{\text{g = }} \overline{\text{q t *}} \end{cases}$  =  $\begin{cases} a \overline{\text{q i }} \\ a \overline{\text{g = }} \overline{\text{q t *}} \end{cases}$  =  $\begin{cases} a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \\ a \overline{\text{g = }} \overline{\text{q t *}} \end{cases}$  =  $\begin{cases} a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \\ a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \\ a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \\ a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \end{cases}$  =  $\begin{cases} a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i }} \\ a \overline{\text{m i }} \overline{\text{m i$ 

सारिवक, राजस कर्मणः सुकृतस्याहुः सारिवकं निर्मलं फलम् । बीर तामस कर्मोंका फल। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥

कर्मणः, सुकृतस्य, आहुः, सात्विकम्, निर्मलम्, फल्म्, रजसः, तु, फलम्, दुःखम्, अज्ञानम्, तमसः, फलम् ॥१६॥

क्योंकि-

सुकृतस्य = सात्त्रिक
कर्मणः = कर्मका
तु = तो
सात्त्रिक अर्थात
सात्त्रिकम् = सिल्विक अर्थात
सुख ज्ञान और
वैराग्यादि
निर्मलम् = निर्मल
फलम् = फल
भलम् = फल
अज्ञानम् = अज्ञान (कहा है)

<sup>\*</sup> अर्थात जिस कालमें रजोगुण बढ़ता है उस कालमें।

<sub>षस्वगुणसे भान</sub> सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । और रजोगुणसे प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ गुण्से <sub>प्रमाद</sub>, सत्वात्, संजायते, ज्ञानम्, रजसः, लोभः, एव, च, मोह भौरअज्ञान- प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, अज्ञानम्, एव, च ॥१७॥ की उत्पत्ति।

सन्वात् = सन्वगुणसे च = तथा
ज्ञानम् = ज्ञान
संजायते = उत्पन्न होता है
च = और
रजसः = रजोगुणसे
एव = निःसन्देह
लोभः = लोभ
(उत्पन्न होता है)
प्व = भी (होता है)

सात्विक, राजस ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । भौर तामस पुरुषों की गतिका जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ ऊर्ध्वम्, गन्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, कथन । जघन्यगुणवृत्तिस्थाः, अधः, गन्छन्ति, तामसाः ॥१८॥

इसलिये-

Ke of the william of the

सन्तस्याः =  $\left\{ \begin{array}{l} सत्त्वगुणमें \\ स्थित हुए पुरुष \\ राजसाः = <math>\left\{ \begin{array}{l} x \text{ जोगुणमें स्थित } \\ x \text{ जस } \text{ पुरुष } \\ x \text{ प्राचित } \text{ पुरुष } \\ x \text{ पुरुष$ 

<sup>\*- †</sup> इसी अध्यायके इलोक १३ में देखना चाहिये।

जधन्य-गुण- = तमोगुणके कार्य-गुण- = और आल्स्यादिमें श्थित हुए तामसाः = तामस पुरुष निद्धा प्रमाद स्थानियोंको

अतमाको नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
अकर्ता और
गुणातीत जाननेगुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥
से भगवत्-प्राप्ति। न, अन्यम्, गुणेभ्यः, कर्तारम्, यदा, द्रष्टा, अनुपश्यति,
गुणेभ्यः, च, परम्, वेत्ति, मद्भावम्, सः, अधिगच्छति ॥१९॥

और हे अर्जुन-

| यदा       | =जिस कालमें                          | च                   | = और                           |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| द्रष्टा   | = द्रष्टा*                           | गुणेभ्यः            | = तीनों गुणोंसे                |
| गुणेभ्यः  | ={तीनों गुणोंके सिवाय                | परम्                | अति परे सचिदा-<br>={नन्दघनखरूप |
| अन्यम्    | =अन्य किसीको                         | 70                  | मुझ् परमात्माको                |
| कर्तारम्  | = कर्ता                              | वेत्ति              | = तत्त्वसे जानता है            |
| न े       | <b>≕</b> नहीं ्                      | (तदा)               | = उस कालमें                    |
| अनुपश्यति | =देखता है                            | सः                  | =वह पुरुष                      |
|           | अर्थात् गुण ही                       | मद्भावम्            | =मेरे खरूपको                   |
|           | गुणोंमं बर्तते हैं †<br>ऐसा देखता है | अधि- ो<br>गच्छति र् | = प्राप्त होता है              |

अर्थात् समिटिचेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष ।

<sup>†</sup> त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तः करणके सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना हो गुणोंका गुणोंमें वर्तना है।

म० गी० २३--

[ " ] गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २०॥ गुणान्, एतान्, अतीत्य, त्रीन्, देही, देहसमुद्भवान्, जन्ममृत्युजरादुःखैः, विमुक्तः, अमृतम्, अश्नुते ॥२०॥

> तथा यह-देही == पुरु**ष** इन जन्ममृत्यु-स्थ्र्ल्र\*शरीरकी जरादुःखेः एतान् देह-= उत्पत्तिके समुद्भवान् **कार**णरूप =मुक्त हुआ =तीनों त्रीन् <mark>अमृतम् =</mark> परमानन्दको =गुणोंको गुणान् अतीत्य = उल्लङ्घन करके अइनुते = प्राप्त होता है अर्जुन उवाच

गुणातीत प्रस्पके कैर्लिङ्गेस्त्रीनगुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

विषयमें अर्जुन- किमाचारः कथं चैतांस्त्रीनगुणानतिवर्तते ॥ २१॥

के तीन प्रक्ष । है जिल्हें की समायार

कैः, लिङ्गैः, त्रीन्, गुणान्, एतान्, अतीतः, भवति, प्रभो, किमाचारः, कथम्, च, एतान्, त्रीन्, गुणान्, अतिवर्तते॥२१॥

इस प्रकार भगवान्के रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अर्जुनने पूछा कि हे पुरुषोत्तम-

**एतान् = इन | त्रीन्** = तीनों

<sup>\*</sup> बुद्धि, अहंकार और मन तथा पांच शानेन्द्रियां, पांच कमेंन्द्रियां, पांच भूत, पांच शन्द्रियोंके विषय, इस प्रकार इन २३ तत्त्वोंका पिण्डरूप यह स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंका हो कार्य है इसलिये इन तीनों गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है।

श्रीभगवानुवाच

पहिले और प्रकारां च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । इसरे प्रश्नके न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षिति ॥ २२॥ प्रश्वके लक्षणोंका प्रकाशम्, च, प्रवृत्तिम्, च, मोहम्, एव, च, पाण्डव, और आचरणोंका न, द्वेष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्क्षिति ॥२२॥ वर्णन । इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले—

अन्तः करण भौर इन्द्रियादिकों में आलस्यका अभाव होकर जो एक
 प्रकारकी चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है।

<sup>†</sup> निद्रा और आलस्य आदिकी बहुकतासे अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनशक्तिके लय होनेको यहां मोइ नामसे समझना चाहिये।

नियुत्तानि = निवृत्त होनेपर
( उनकी ) | काङ्क्षिति = { आकाङ्क्षा
करता है \*

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्ठिति नेङ्गते ॥ २३॥
उदासीनवत्, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते,
गुणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, अवितष्ठित, न, इङ्गते ॥२३॥

इति =ऐसा (समझता हुआ) यः **उदासीनवत्** = साक्षीके सदश य: =स्थित हुआ आसीनः (सचिदानन्दघन पर-गुणैः = गुणोंके द्वारा मात्मामें एकीभावसे) विचलित अव-तिष्ठति =स्थित रहता है (एवं) है (और) = गुण ही गुणोंमें = बर्तते हैं † गुणाः एव

ा समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः ।

## तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥२४॥

<sup>\*</sup> जो पुरुष एक सिचदानन्दधन परमात्मामें ही नित्य एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमूर्थी मायाके प्रपद्धरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तः करणमें तीनों गुणोंके कार्यदूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर किसी कालमें भी इच्छा, देव आदि निकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं। † इसी अध्यायके दलोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये।

समदु:खसुख:, खस्थ:, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रियाप्रिय:, धीर:, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥२४॥ और जो-

स्वस्थः = { निरन्तर आत्म-भावमें स्थित हुआ समदुःख-सुखः चित्रा है (तथा) सम-लोष्टाश्म-काश्चनः समान भाव-बाला (और)

ण मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥

मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, सर्वारम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते॥२५॥

तथा जो—

मानापमानयोः = { मान और सः = वह

भानापमानयोः = { भान और सः = वह

अपमानमें
तुल्यः = सम है
( एवं )
(मित्र और

मित्रारिपक्षयोः = विरोके
(पक्षमें (भी)
तुल्यः = सम है
उच्यते = कहा जाता है

सः

<sub>तीसरे प्रशके</sub> मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । <sup>उत्तरमें भगवान्-</sup> स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ की अनन्यभक्ति-माम्, च, यः, अन्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, गुणातीत सः, गुणान्, समतीत्य, एतान्, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ होनेका वर्णन। == और एतान् = इन तीनों =जो पुरुष गुणान् = गुणोंको यः अव्यमि- } = अन्यमिचारी समतीत्य = { अच्छी प्रकार उछङ्कन करके नहामुयाय = {सचिदानन्द-घन ब्रह्ममें एकी-भाव होनेके िस्टिये भक्ति-योगेन = { भक्तिरूप योगेन द्वारा\* माम् = मेरेको

<sub>भगवत्सवरूप-</sub> ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ की महिमा।

सेवते = निरन्तर भजता है == वह

ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्, अमृतस्य, अव्ययस्य, च, शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥२०॥

तथा हे अर्जुन ! उस-

=योग्य होता है

अव्ययस्य= अविनाशी = नित्य ब्रह्मणः = परब्रह्मका शाश्वतस्य धर्मस्य = और = धर्मका = और अमृतस्य = अमृतका च

केवल एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर वासुदेव भगवान्को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमानको त्यागकर श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अन्यभिचारी भक्तियोग कहते हैं।

एकान्तिकस्य= { अखण्ड एकरस सुखस्य = आनन्दका | अहम् = मैं हि = ही प्रतिष्ठा = आश्रय हूं

अर्थात् उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अन्यय और शाश्वतधर्म तथा ऐका-न्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः॥

## अथ एडचद्शोऽधायः

प्रधान विषय-१ से ६ तक संसारवृक्षका कथन और भगवरप्राप्तिका उपाय । (७-११) जीवात्माका विषय । (१२-१५) प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका विषय । (१६-२०) क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय ।

श्रीभगवानुवाच

<sup>बुक्षरूपसे</sup> संसार **ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं** प्राहुरव्ययम् । का वर्णन और छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १॥ षालेकी महिमा। ऊर्ध्वमूलम्, अधःशाखम्, अश्वत्यम्, प्राहुः, अन्ययम्, छन्दांसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्, वेद, सः, वेदवित् ॥ १ ॥ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान् फिर बोले कि हे अर्जुन-

उध्व-प्रमेश्वररूप मूलवाले\* (और)

अध:-शाखाबाले । शाखाबाले । (जिस)

† उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा नित्य-

<sup>\*</sup> आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान् ही नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे वास करनेके कारण ऊर्ध्वनामसे कहे गये हैं और वे माथापति सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ही इस संसाररूप वृक्षके कारण है, इसलिये संसारवृक्षको कर्ध्वमूलवाला कहते हैं।

संसारवृक्षका विस्तार और उसको असङ्ग-शक्षसे छेदन करनेके लिये कथन। अधश्रोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणुप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्र्य मूलान्यनुसंततानि कमीनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अधः, च, ऊर्ध्वम् , प्रसृताः, तस्य, शाखाः, गुणप्रवृद्धाः, विषयप्रवालाः, अधः, च, म्लानि, अनुसंततानि, कर्मानुबन्वीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥

धामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वर-की अपेश्वा अथः कहा है और वही इस संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शास्त्रा है इसलिये इस संसारवृक्षको अथःशास्त्रावाला कहते हैं।

\* इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है इसलिये इस संसारवृक्षको अविनाशी कहते हैं।

† इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले और यशादिक कर्मोंके द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा और वृद्धिके करनेवाले पवं शोभाको बढ़ानेवाले होनेसे वेद पत्ते कहे गये हैं।

‡ मगवान्की योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणभङ्गर, नाशवान् और दुःखरूप है, इसके चिन्तनको त्याग कर केवल परमेश्वरका ही नित्य निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्पर्यको जानना है।

## और हे अर्जुन-

| तस्य               | = उस संसारवृक्षकी<br>ं तीनों गुणरूप                 | मनुष्य- }<br>लोके | =मनुष्ययोनिमें 🕇                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| गुण-<br>प्रबृद्धाः | ्राना गुणस्य<br>जलके द्वारा बढ़ी<br>डुई ( एवं )     |                   | ={ कर्मोंके अनुसार<br>  बांधनेवाली |
| विषय-<br>प्रवालाः  | = { विषय* भोगरूप<br>= { कोंपलोंवाली                 | मूलानि            | ्र अहंताममताऔर<br>= वासनारूप जड़ें |
| शाखाः              | दिव मनुष्य और<br>={तिर्यक् आदि योनि-<br>रूप शाखाएं† | (अपि)<br>अधः      | = भी<br>= नीचे                     |
| अधः                | = नीचे                                              | च                 | = और                               |
| च                  | = और                                                | (ऊर्ध्वम्)        | = ऊपर                              |
| ऊर्ध्वम्           | =जपर सर्वत्र                                        | अनु-              | _ ( सभी लोकोंमें                   |
| प्रसृताः           | = जपर सर्वत्र<br>= फैळी हुई हैं (तथा)               | संततानि           | = व्याप्त हो रही हैं               |

<sup>\*</sup> सब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह पांचों स्थूल देह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी कोंपलोंके रूपमें कहे गये हैं।

<sup>†</sup> मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे संपूर्ण छोकोंके सहित देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है इसिलिये उनका ब्रहां शाखाओंके रूपमें वर्णन किया है।

म अहंता, समता और वासनारूप मूर्जोंको केवल मनुष्ययोनिम वर्मोंके अनुसार बांधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमें तो केवल पूर्वकृत कर्मोंके फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोंके करनेका भी अधिकार है।

[ "]

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल-मसङ्गरास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

न, रूपम्, अस्य, इह, तथा, उपलम्यते, न, अन्तः, न, च, आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्, एनम्, सुविरूढम्लम्, असङ्गराक्षेण, दढेन, क्रित्वा ॥ ३ ॥

 अस्य = इस संसार वृक्षका
 आदि: = आदि है †

 रूपम् = खरूप (जैसा कहा है)
 च = और

 तथा = वैसा
 = न

 इह = यहां (विचारकालमें)
 न = न

 जन्तः = अन्त है ।
 च = तथा

 उप- = { पाया जाता है \*
 = न

 (यतः) = क्योंकि
 = न

 मंत्रतिष्ठा = { अच्छी प्रकारका
 संप्रतिष्ठा = { श्वित हो है

इस संसारका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमें वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्त्वशान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख खुल्नेके उपरान्त स्वप्रका संसार नहीं पाया जाता।

<sup>†</sup> इसका आदि नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है इसका कोई पता नहीं है।

<sup>‡</sup> इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्परा कबतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है।

इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन
 है कि वास्तवमें यह क्षणमंगुर और नाशवान् है।

(अतः) = इसिलिये

एनम् = इस

अहंता ममता
और वासनारूप
मूलम्

अति दृढ़ मूलोंवाले

अध्ययम् = {संसाररूप
पीपलिके वृक्षको

इंटेन = दृढ़
असङ्ग- = {वैराग्यरूप\*
शिखदारा

छिचा = काटकर

परमपदकी प्राप्तिके निमित्त भगनान्के शरण होनेके लिये प्रेरणा । ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

ततः, पदम्, तत्, परिमार्गितव्यम्, यस्मिन्, गताः, न, निवर्तन्ति, भूयः, तम्, एव, च, आद्यम्, पुरुषम्, प्रपद्ये, यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी ॥ ४॥

| ततः = उसके उपरान्त       |                | (南)                               |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| तत् = उस                 |                | = जिसमें                          |
| (परमपदरूप                | गताः           | = गये हुए पुरुष                   |
| पद्म् = { परमेश्वरको     | Q **           | = फ <del>िर</del>                 |
| परिमार्गि- (अच्छी प्रकार | न              | = { पीछे संसारमें<br>नहीं आते हैं |
| त्रव्यम् = ( खोजना चाहि  | ये   नियतेन्ति | े   नहीं आते हैं                  |

<sup>\*</sup> ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान् हैं ऐसा समझकर इस संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, मीति और रमणीयताका न भासना ही दृढ़ वैराग्यरूप शख है।

<sup>†</sup> स्थावर-जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना ही संसारवृक्षका अवान्तर मूलोंके सिहत काटना है।

च = और

गत: = जिस परमेश्वरसे(यह)
पुराणी = पुरातन
प्रवृत्ति: = { संसारवृक्षकी प्रवृत्ति
प्रवृत्ति | प्

मगवत्प्राप्तिवाले **पुरु**षोंके लक्षण । निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५॥

निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, विनिन्नत्तकामाः, द्वन्द्वैः, विमुक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, गन्छन्ति, अम्दाः, पदम्, अन्ययम्, तत् ॥ ५॥

निर्मानमोहा:

| नष्ट हो गया है | विनिन्न | नष्ट हो गया है | नष्ट हो गया

अव्ययम् = अविनाशी पद्म् = परमपदंकी

परमपदके छक्षण न तद्भासयते सूर्यों न शशाङ्कों न पावकः । और उसकी यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥६॥ न, तत्, भासयते, सूर्यः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, यत्, गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्त्, धाम, परमम्, मम ॥६॥

तत् =  $\begin{cases} 3 + (4 + 3 + 3 + 3) \\ + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \end{cases}$  (भासयते) =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \end{cases}$  यत् =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \end{cases}$  यत् =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + 4 + (4 + 4) \\ + 4 + (4 + 4) \\ + 4 + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4 + 4) \\ + (4 + 4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भासयते =  $\begin{cases} 3 + (4 + 4) \\ + (4 + 4) \end{cases}$  भा

जीवात्माके ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
स्वरूपका कथन। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥
मम, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः,
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, कर्षति ॥ ७॥
और हे अर्जुन—
जीवलोके = इस देहमें | मम = मेरा
जीवभूतः = यह जीवात्मा | एव = ही

<sup>\*</sup> परमधामका अर्थ गीता अध्याय ८ श्लोक २१ में देखना चाहिये।

बादुके दृष्टान्तसे **रारीरं यद्वा**प्ञोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः ।

बीवात्मा के <mark>ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥८॥</mark>

शरीरम्, यद्, अवाप्नोति, यद्, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः,

गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्, इव, आशयाद् ॥८॥

कैसे कि-

<sup>\*</sup> जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटोंमें पृथक्-पृथक्की भौति प्रतीत होता है वैसे ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक्-पृथक्की भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको भगवान्ने अपना सनातन अंश कहा है।

मन-इन्द्रियों- श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च ।

द्वारा जीवातमाके
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥
विषय-सेवनका
अभेत्रम्, चक्षुः, स्पर्शनम्, च, रसनम्, घाणम्, एव, च,
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्, विषयान्, उपसेवते ॥९॥
और उस शरीरमें स्थित हुआ—

अयम् = यह जीवातमा च = और

श्रोत्रम् = श्रोत्र मनः = मनको

चक्षः = चक्षः अधिष्ठाय = अर्थात् इन
स्पर्शनम् = तथा एव = ही

रसनम् = रसना

प्राणम् = प्राण

सर्व अवस्थामें उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
स्थित आत्माको विमूढा नानुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥
मूढ़ नहीं जानते
और शानी
जानते हैं इस

जानते हैं इस
विम्र्डाः, न, अनुपरयन्ति, परयन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥
परन्तुविषयका कथन । उत्क्रामन्तम् = { रारीर छोड़कर | जाते हुएको |

( ज्ञानीजन ही ) पश्यन्ति = तत्त्वसे जानते हैं <mark>् " ] यतन्तो योगिनश्चेनं</mark> पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ <mark>यतन्तः, योगिनः, च,</mark> एनम्, पश्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्, <mark>यतन्तः, अपि, अक्रतात्मानः, न,</mark> एनम्, पश्यन्ति, अचेतसः ।११। क्योंकि-

> योगिनः = योगीजन (भी) आत्मनि = अपने हृदयमें अवस्थितम् = स्थित हुए एनम् = इस आत्माको यतन्तः =यत करते हुए ही अपि = भी पश्यन्ति = तत्त्वसे जानते हैं

=|अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया अचेतसः = अज्ञानीजन ( तो ) यतन्तः = यत्न करते हुए **एनम्** = इस आत्माको **न** = नहीं पश्यन्ति = जानते हैं

परमेश्वरके तेज-यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । की महिमा। यचन्द्रमसि यचामौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

<mark>यत्, आदित्यगतम्, तेजः, जगत्, भासयते, अ</mark>खिल्रम्, यत्, चन्द्रमसि, यत्, च, अग्नौ, तत्, तेजः, विद्धि, मामकम् ।१२।

और हे अर्जुन--= जो

यत् तेजः = तेज | आदित्य- | सूर्यमें स्थित | गतम | इआ

अखिलम् = संपूर्ण
जगत् = जगत्को
अप्रौ = अग्निमें (स्थित है)
गासयते = प्रकाशित करता है
च = तथा
यत् = जो (तेज)
चन्द्रमसि = चन्द्रमामें स्थित है
(और)

संपूर्ण जगत्को गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पृथिवी रूबसे पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥
भारण करनेवाले जाम, आविद्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्, ओजसा,
पोषण करनेवाले
परमेशर के पुष्णामि, च, ओषशीः, सर्वाः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः ॥१३॥

प्रभावका कथन। च = और

अहम् = मैं (ही)

गाम् = पृथिवीमें

आविश्य = प्रवेश करके

ओजसा = अपनी शक्तिसे

भूतानि = सब भूतोंको

धारयामि = धारण करता हूं

= और

रसात्मकः = { रसखरूप अर्थात् अमृतमय सोमः = चन्द्रमा भूत्वा = होकर सर्वाः = संपूर्ण (ओषधियोंको ओषधीः = अर्थात् वनस्पतियोंको पुष्णामि = पृष्ट करता हूं

वैश्वानररूपसे अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । संपूर्ण प्राणियोके शरीर में प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यशं चतुर्विधम् ॥१४॥ परमातमा की अहम्, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्, देहम्, आश्रितः, व्यापकता मा प्राणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्, चतुर्विधम् ॥१४॥

तथा-

अहम् = मैं ( ही )
प्राणिनाम् = सत्र प्राणियोंके
देहम् = शरीरमें
आश्रितः = स्थित हुआ
वैश्वानरः = वैश्वानर अग्निरूप
भूत्वा = होकर | प्राणापानसमायुक्तः | प्राणापानसमायुक्तः | अपानसे
युक्त हुआ
चतुर्विधम् = चार\*प्रकारके
अन्नम् = अन्नको
पचामि = पचाता हूं

प्रभावसहित भगवान् के रवरूपका कथन। सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च । वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५॥

सर्वस्य, च, अहम्, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्पृतिः, ज्ञानम्, अपोहनम्, च, वेदैः, च, सर्वैः, अहम्, एव, वेदाः, वेदान्तकृत्, वेदवित्, एव, च, अहम्॥१५॥

<sup>\*</sup> भक्ष्य, भोज्य, लेख और चोष्य ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चवाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह लेख है जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊख आदि।

अपोहनम् = अपोहन\*( भगित ) = होता है

च = और

सवैं: = सब

वेदों: = वेदोंद्रारा

अहम् = मैं

एव = ही

वेदा =  $\{\frac{\sin + 2\pi}{2}\}$ वेदा =  $\{\frac{\sin + 2\pi}{2}\}$ वेदा =  $\{\frac{\sin + 2\pi}{2}\}$ वेदा =  $\{\frac{3\pi}{2}\}$ वेदा =  $\{\frac$ 

क्षर और अक्षर- द्वाविमी पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । के स्वरूपका क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

द्वी, इमी, पुरुपी, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, क्टस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ तथा हे अर्जुन-

 लोके
 = इस संसारमें
 एव
 = भी

 क्षर:
 = नाशवान्
 इमौ
 = यह

 च
 = और
 इौ
 = दो प्रकारके ।

 अक्षर:
 = अविनाशी
 पुरुषो = पुरुष हैं ( उनमें )

श्री विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, विवर्यय आदि दोषोंको
 हटानेका नाम अपोहन है।

<sup>†</sup> सर्व वेदोंका नात्पर्य परमेश्वरको जनानेका है, इसलिये सब वेदोंढांसी जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है।

<sup>‡</sup> गीता अध्याय ७ इलोक ४ ५ में जो अपरा और परा प्रकृतिके नाममें कहे गये हैं तथा अध्याय १३ इलोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रक के नामसे कहे गये हैं उन्हीं दोनोंको यहाँ क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है।

```
      सर्वाणि = संपूर्ण
      च = और

      भूतानि = { भूतप्राणियोंके | श्ररीर तो | श्ररीर तो | अक्षरः = अविनाशी | उच्यते = कहा जाता है
```

<mark>प्रकोत्तमके उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।</mark>

सर्पका कथन्। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥

उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, यः, लोकत्रयम्, आविश्य, बिभर्ति, अन्ययः, ईश्तरः ॥१७॥ तथा उन दोनोंसे–

पुरुषोत्तमकी यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

यस्मात्, क्षरम्, अतीतः, अहम्, अक्षरात्, अपि, च, उत्तमः, अतः, अस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥१८॥

थसात् =क्योंकि | क्षरम् = { नाशवान् जड़वर्ग अहम् = मैं

```
अतीतः = सर्वधा अतीत हूं लोके = लोकमें

च = और(मायामेंस्थित)

अक्षरात् = { अविनाशी

जीवात्मासे

अपि = भी

उत्तमः = उत्तम हूं

अतः = इसल्ये लोके = लोकमें

च = लोके

चेदे = वेदमें (भी)

पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम

(नामसे)

प्रथितः = प्रसिद्ध

अस्मि = हूं
```

भगवान् यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । पुरुषोत्तम् स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥

जाननेवाले की महिमा।

यः, माम्, एवम्, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्, सः, सर्ववित्, भजति, माम्, सर्वभावेन, भारत ॥१९॥

भारत = हे भारत
एवम् = इस प्रकार तज्ञ्ञसे
य: = जो
असंमृढ: = ज्ञानी पुरुष
माम् = मेरेको
पुरुषोत्तमम्=पुरुषोत्तम
जानाति = जानता है

सर्ववित् = सर्वज्ञ पुरुष
सर्ववित् = सर्वज्ञ पुरुष
सर्वमावेन =  $\left\{ \begin{array}{c} सब & yantk \\ harthard & end & en$ 

इत गृह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
कहे हुए उपदेशका तत्त्व समझनेप्तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥
से भगवस्त्राप्ति । इति, गृह्यतमम्, शास्त्रम्, इदम्, उक्तम्, मया, अनघ,
प्तत्, बुद्ध्वा, बुद्धिमान्, स्यात्, कृतकृत्यः, च, भारत ॥२०॥

अनघ = हे निष्पाप मारत = अर्जुन

| इति       | = ऐसे                        | एतत्      | = इसको                         |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| इदम्      | = यह                         | बुद्ध्वा  | ={तत्त्रसे जान-<br>कर (मनुष्य) |
| गुह्यतमम् | ={ अति रहस्य युक्त<br>गोपनीय | वद्धिमान  | (कर (मनुष्य)<br>=ज्ञानवान्     |
| शास्त्रम् | =शास्त्र                     | च         | <b>=</b> और                    |
| मया       | = मेरे द्वारा                | कृतकृत्यः | = कृतार्थ                      |
| उक्तम्    | =कहा गया                     | स्यात्    | 😑 हो जाता है—                  |

अर्थात् उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुपोत्तम-योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

इस अध्यायमें भगवान्ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भर्छा प्रकारसे कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवान्को सर्वोत्तम समझ लेता है किर उसका मन एक क्षण भी भगवान्के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि जिस बस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तच्य है कि भगवान्के परम गोपनीय प्रभावको भर्छी प्रकार समझनेके लिये नाशवान् क्षणभङ्कर संसारकी आसक्तिका सर्वथा आग करके एवं परमात्माके शरण होकर भजन और स्तुङ्गकी ही विशेष चेष्टा करें।

हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तन्सत्

## ॐ श्रीपरमातमने नमः

## अथा बोह्योहऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ५ तक फलसहित दैनी और आमुरी संपदाका कथन । (६-२०) आसुरी मंपदावालोंके लक्षण और उनकी अधोगतिका कथन । (२१-२४) झाल्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और शास्त्रके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा।

#### श्रीभगवानुवाच

दैन सपदाके अभयं सत्त्वसंशुद्धिक्वानयोगव्यवस्थितिः। अभय आदि १ दानं दम्श्र यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १॥ ग्रणोंका कथन ।

सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, अभयम्, दानम्, दमः, च, यज्ञः, च, स्त्राध्यायः, तपः, आर्जवम् ॥ १॥

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान् फिर बोले, हे अर्जुन ! दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक् पृथक् कहता हूं, उनमेंसे—

= सर्वथा भयका अभाव अभयम

सन्वसंग्रुद्धिः = अन्तः करणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता

ज्ञानयोग-= { तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर व्यवस्थिति:

=और

=सात्त्रिक दान ( तथा ) दानम्

<sup>\*</sup> प्रमात्माके खरूपको तत्वसे जाननेके लिये सचिदानन्दवन परमात्माके स्वरूपमें एकीमावसे ध्यानकी निरन्तर गाड़ स्थितिका ही नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति समझना चाहिये।

<sup>†</sup> गीता अध्याय १७ इलोक २० में जिसका विस्तार किया है।

```
दमः = इन्द्रियोंका दमन
यज्ञः = { भगवत्यू जा और अग्निहोत्रादि उत्तम कमोंका
आचरण ( एवं )
स्वाच्यायः = { वेदशास्त्रोंके पठनपाठनपूर्वक भगवत्के नाम
और गुणोंका कीर्तन
= तथा
= स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना ( एवं )
आर्जवम् = { शरीर और इन्द्रियोंके सिहत अन्तःकरणकी
सरलता
```

वैद्या संप्राके अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् ।
बहिंसा बादि
११ गुणीका अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् ॥ २ ॥
अहिंसा, सत्यम्, अकोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्,
दया, भूतेषु, अलोलुष्वम्, मार्दवम्, हीः, अचापलम् ॥ २ ॥
तथा—

अहिंसा = { मन वाणी और शर्रारसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना (तथा) सत्यम् = यथार्थ और प्रिय भाषण\* = अपना अपकार करनेवालेपर भी कोधका न होना त्यागः = कमों में कर्तापनके अभिमानका त्याग (एवं) शान्तिः = { अन्तः करणकी उपरामता अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव (और) = किसीकी भी निन्दादि न करना (तथा) भृतेषु = सब भूतप्राणियों में

अन्तः करण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसेका
 वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यभाषण है।

द्या = हेतुरहित दया
अलोलुप्त्वम् = { इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी
आसिक्तका न होना (और)
मार्द्वम् = कोमलता (तथा)
ही: = लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा (और)
अचाषलम् = न्यर्थ चेद्राओंका अभाव

दैश तंबदाके तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
तेक आदि ६
डुणॉका कवन । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥
तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्, अद्रोहः, नातिमानिता,
भवन्ति, संपदम्, दैवीम्, अभिजातस्य, भारत ॥ ३ ॥

तेजः = तेज\*श्वमा = क्षमा

श्वतः = धर्मा

श्वतः = धर्मा

श्वतः = धर्मा

श्वतः = धर्मा

( और )

श्वाचम् =  $\{$  बाहर भीतरकी

श्वाद्ध  $\dagger$  (एवं )

अद्रोहः =  $\{$  किसीमें भी शत्रुभावका न होना

( और )

\* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रमावसे उनके सामने विषयासक और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोंमें प्रवृत्त हो जाते हैं।

+गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये।

संक्षेपसे आसरी दुम्मो दुर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेत्र च । र्पदाका, कथना अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४॥

> दम्मः, दर्पः, अभिमानः, च, क्रोघः, पारुष्यम्, एव, च, अज्ञानम्, च, अभिजातस्य, पार्थ, संपदम्, आसुरीम् ॥ ४॥

> और-पार्थ =हे पार्थ पारुष्यम्=कठोर वागी दम्भः = पाखण्ड (एवं) दर्पः = घमण्ड अज्ञानम् = अज्ञान =और = भी (यह सब) च अभिमानः = अभिमान आसुरीम्= आसुरी = तथा च संपद्म = संपदाको अभि- { प्राप्त हुए पुरुपके जातस्य ( टक्षण हैं ) = क्रोध क्रोधः = और च

दैनी और आसरी दैवी संपद्धिमोक्षाय निचन्धायासुरी मता । संपदाका फल। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥

दैवी, संपत्, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, मा, शुचः, संपदम्, दैवीम्, अभिजातः, असि, पाण्डव ॥५॥

उन दोनों प्रकारकी संपदाओं में—
दैवी संपत् = दैवी संपदा (तो) | मा शुचः = शोक मत कर
विमोक्षाय = मुक्तिके लिये(और) ( यतः ) = क्योंकि ( त्ं )
आसुरी = आसुरी (संपदा)
निवन्धाय = बांधने के लिये
मता = मानी गयी है
( अतः ) = इसलिये
पाण्डव = हे अर्जुन (तं)
असि = है

विस्तारमे द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। आबुरी स्वभाव- देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६॥ बाहे पुरुषंकि लक्षण सुननेके द्रो, भूतसर्गी, लोके, अस्मिन्, दैव:, आसुर:, एव, च, हिये भगवान्की देव:, विस्तरशः, प्रोक्तः, आसुरम्, पार्थ, मे, शृणु ॥ ६॥ आशा।

पार्थ = हे अर्जुन असिन् = इस
लोके = लोकमें
भूतसगीं = भूतोंके खभाव
द्वी = दो प्रकारके
(मतौ) = माने गये हैं (एक तो) एव =ही ( मता ) = माने गये हैं (एक तो)
देव: = देवोंके जैसा
च = और (दूसरा)
आसुरम् = (असुरोंक)
विस्तारपूर्वक
मे = मेरेसे ( उनमें ) शृणु = सुन

दैवः =देवोंका खभाव

<sub>बासुरी संपदा-</sub> प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। बालोंमें सदाचार-न शौचं नापि चाचारों न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ प्रवृत्तिम्, च, निवृत्तिम्, च, जनाः, न, विदुः, आपुराः, कथन । न, शौचम्, न, अपि, च, आचारः, न, सत्यम्, तेषु, विद्यते ॥७॥

हे अर्जुन-आसुराः = आसुर्गस्वभाववाले | च = और जनाः =मनुष्य प्रवृत्तिम् = { कर्तव्यकार्यमें प्रवृत्त होनेको प्रवृत्त होनेको

भाइरी संपदा- असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

बालीं की अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

बास्तिकता का
असत्यम्, अप्रतिष्ठम्, ते, जगत्, आहुः, अनीश्वरम्,
अपरस्परसंभूतम्, किम्, अन्यत्, कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

ते = { वे आसुरी प्रकृति- वाले मनुष्य अपरस्पर- वाले मनुष्य अपहुं: = कहते हैं (कि) जगत् = जगत् अप्रतिष्ठम्= आश्रयरहित (और) अपतिष्ठम्= आश्रयरहित (और) असत्यम् = सर्वथा झूठा (एवं) अनीश्वरम् = बिना ईश्वरके किम् = क्या है अस्य हित एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पजुद्धयः । वालोक दुराचार-

भासरी प्रकृति- एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । बालोके दुराचार-का वर्णन । प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ एताम् , दृष्टिम् , अवष्टम्य, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, प्रभवन्ति, उप्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥ ९ ॥

#### इस प्रकार-

एताम् = इस हिम् = मिथ्या ज्ञानको अवष्टभ्य = अवलम्बन करके नष्ट हो गया निष्ट हो गया है स्नमाय जिनका (तथा) अल्पबुद्धयः = { मन्द है बुद्धि ( ऐसे वे )

# [ " ] काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । भोहाद्गृहीत्वासद्वाहान्त्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥१ •॥

कामम्, आश्रित्य, दुष्पूरम्, दम्भमानमदान्विताः, मोहात्, गृहीत्वा, असद्ग्राहान्, प्रवर्तन्ते, अशुचिव्रताः ॥१०॥

## और वे मनुष्य-

दम्भमान- { दम्भ मान और मदान्विताः | भदसे युक्त हुए मदसे युक्त हुए | सिद्धान्तोंको | मदसे युक्त हुए | सिद्धान्तोंको | मुहीत्वा = प्रहण करके | अग्रुचि = { अष्ट आचरणोंसे अग्रुचि = { अष्ट आचरणोंसे अग्रुचि = { युक्त हुए ( संसारमें ) मोहात् = अज्ञानसे | प्रवर्तन्ते = वर्तते हैं

[ " ] चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तामुपाश्चिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ चिन्ताम्, अपरिमेयाम्, च, प्रख्यान्ताम्, उपाश्चिताः, कामोपभोगपरमाः, एतावत्, इति, निश्चिताः॥११॥

प्रस्यान्ताम् =  $\begin{cases} 4 \times \sqrt{4} - \frac{1}{4} \times \sqrt{4} \\ 1 \times \sqrt{4} - \frac{1}{4} \times \sqrt{4} \\ 1 \times \sqrt{4} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4} \\ 1 \times \sqrt{4} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4} \\ 1 \times \sqrt{4} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4} + \frac{1}{4$ 

ु आशापाशशतैर्बुडाः कामकोधपरायणाः। इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥१२॥ आशापाशशतैः, बद्धाः, कामकोधपरायणाः, ईहन्ते, कामभोगार्थम्, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान् ॥१२॥

बासुरी प्रकृति- इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
बालोके ममता
और अहकारइदमस्तीदम्पि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥
बुक्त अनेक इदम्, अद्य, मया, लब्बम्, इमम्, प्राप्स्ये, मनोरथम्,
मनोरथों का इदम्, अस्ति, इदम्, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम् ॥१३॥
वर्णन । और उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं कि-

= मैंने मया इदम् =यह (इतना) अद्य =आज धनम् =धन इदम् = यह (तो) लब्धम् = पाया है (और) अस्ति = है ( और ) पुनः = फिर इमम् = इस मनोर्थम् =मनोरथको अपि =भी = प्राप्त होऊंगा = यह इदम् प्राप्स्ये भविष्यति = होवेगा (तथा)

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिन्दोऽहं बलवानसुखी ॥१४॥ असौ, मया, हतः, शत्रुः, हनिष्ये, च, अपरान्, अपि, ईश्वरः,अहम्,अहम्,भोगी, सिद्धः, अहम्,बलवान्,सुखी॥१४॥

> हनिष्ये = मारूंग (तथा) असौ = वह अहम् = शत्रु शत्रुः ईश्वरः = ईस्वर = मेरे द्वारा मया = और हतः = मारा गया (और) अपरान् = दूसरे शत्रुओंको = { ऐश्वर्यको भोगने-वाला हूं (और) भोगी अपि = भी **=** मैं अहम्

```
सिद्धः = { सब सिद्धियोंसे | बलवान् = बलवान् ( और ) | सुस्वी = सुखी हूं
🥛 " ) आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्शो मया ।
          यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्यं इत्यज्ञानविमोहिताः॥
          आकाः, अभिजनवान्, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सददाः,
          मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमोहिता: ॥१५॥
                                  तथा मैं-
                     =बड़ा धनवान्
                                     |अस्ति = है ( मैं )
                       ( और )
                                     यक्ष्ये = यज्ञ करूंगा
          जनवान् }=बड़े कुटुम्बवाला दास्यामि =दान देऊंगा
                                     मोदिष्ये = हर्षको प्राप्त
           असि = हूं
           मया = मेरे
           सद्यः = समान
                                     इति
                                                =इस प्रकारके
                                    अज्ञान-
विमोहिताः = { अज्ञानसे
मोहित हैं
           अन्यः = दूसरा
                     = कौन
           कः
 <sub>असुरी प्रशृति-</sub> अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
वालोंको
       <sup>षोर</sup> प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥
नरककी प्राप्ति ।
          अनेकचित्तविश्रान्ताः, मोहजालसमावृताः,
          प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥
                                इसिलये वे-
                     अनेक प्रकारसे
```

अनेक- अनेक प्रकारसे चित्त- = अमित हुए विश्रान्ताः चित्तवाळे (अज्ञानीजन)

```
कामभोगेषु = विषयभोगोंमें अशुचौ = महान् अपवित्र प्रसक्ताः = \begin{cases} 3 & \text{त्य-त} \\ 3 & \text{त्य-त} \end{cases} = \begin{cases} 3 & \text{त्य-त} \\ 3 & \text{त्य-त} \end{cases} = \begin{cases} 3 & \text{त्य-त} \\ 3 & \text{त्य-त} \end{cases} = \begin{cases} 3 & \text{त्य-त} \\ 3 & \text{त्य-त} \end{cases} = \begin{cases} 3 & \text{त्य-त} \\ 3 & \text{त्य-त} \end{cases}
```

आसरी प्रकृति- आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । बालोंके लक्षण । यजन्ते नामयज्ञैरते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥

आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम् ॥ १७॥ तथा–

ते = वे अपने आपको पूर्वकम् =  $\begin{cases} 3पने आपको पूर्वकम् = \begin{cases} 3पिने आपको पूर्वकम् रिहित \end{cases}$ संभाविताः =  $\begin{cases} 8VP + 3VP + 3$ 

्रिकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥१८॥

अहं कारम्, बलम्, दर्पम्, कामम्, कोधम्, च, संश्रिताः, माम्, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यस्यकाः ॥१८॥ तथा वे-

अहंकारम् = अहंकार | देगस् = घमण्ड बलम् = बल | कामम् = कामन

म० गी० २५--

सिद्धः = { सब सिद्धियोंसे | बलवान = बलवान ( और ) | सुस्वी = सुखी हूं

अाख्योऽभिजनवानिस्स कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानिवमोहिताः ॥

आक्यः, अभिजनवान्, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सदशः, मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिण्ये, इति, अज्ञानविमोहिताः ॥१५॥

=बड़ा धनवान् अस्ति = है (मैं) अभि-जनवान् } = बड़े कुटुम्बवाला दास्यामि = दान देऊंगा मोदिष्ये = हिर्मको प्राप्त असि = हं = मेरे मया इति =इस प्रकारके सद्यः = समान अज्ञान-विमोहिताः = { अज्ञानसे मोहित हैं अन्य: = दूसरा = कौन कः

आसुरी प्रकृति- अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । बालोंको घोर प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ नरककी प्राप्ति । अनेकचित्तविश्रान्ताः, मोहजालसमावृताः, प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥

अनेक प्रकारसे चित्र- = अनेक प्रकारसे चित्रान्ताः चित्रवाले (अज्ञानीजन) मोहजाल-समावृताः = जालमें फंसे हुए ( एवं )

```
कामभोगेषु = विषयभोगोंमें अशुचौ = महान् अपवित्र प्रसक्ताः = \begin{cases} 3त्यन्त = नरकमें प्रतन्ति = गिरते हैं
```

आसरी प्रकृति- आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥

आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम् ॥ १७॥

[ " ] अहंकारं बलं दुर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥१८॥

अहंकारम्, बलम्, दर्पम्, कामम्, क्रोधम्, च, संश्रिताः, माम्, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ , तथा वे-

बलम् =बल म० गी० २५--

अहंकारम् = अहंकार | दर्पम् = घमण्ड बलम = बल | कामम् = कामना

=और अपने और च क्राथम् =कोधादिके संश्रिताः =परायण हुए (एवं) अभ्य-शरीरमें (स्थित) अभ्य- = { दूसरोंकी निन्दा साम् = मुझ अन्तर्यामीसे प्रदिषन्तः = द्वेष करनेवाले हैं

<sup>हेष करनेवाले</sup> तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् । नराधमों <sub>बाहुरी बोनिकी</sub> <mark>क्षिपाम्यजस्त्रमशुमानासुरीष्वेव</mark> योनिषु ॥१६॥ तान्, अहम्, द्विषतः, कृरान्, संसारेषु, नराधमान्, माप्ति । क्षिपामि, अजस्रम् , अशुभान् , आसुरीषु, एव, योनिषु ॥१९॥

> संसारेषु =संसारमें = उन तान् द्विपतः = द्वेष करनेवाले द्विपतः = द्वेष करनेवाले अजस्मम् = बारम्बार अञ्चरभान् = पापाचारी (और) आसुरीषु = आसुरी क्रूरान् = क्रक्मी योनिषु = योनियोंमें नराधमान् = नराधमींकी = ही एव =मैं क्षिपामि = गिराता हूं— अहम्

अर्थात् श्कर क्कर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन करता हूं।

पुनः बाह्यरी आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । ख्याववाळींको मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ मधोगति <sup>की</sup> आसुरीम्, योनिम्, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, माप्ति। माम्, अप्राप्य, एव, कौन्तेय, ततः, यान्ति, अधमाम् ,गतिम्॥२०॥

इसलिये-

कौन्तेय = हे अर्जुन

मूढाः = वे मूढ़ पुरुष

=उससे भी ततः जन्मनि = जन्म = अति नीच अधमाम् = जन्ममें जन्मनि आपुरीम् =आसुरी =गतिको गतिम् **=**ही योनिम् = योनिको एव =प्राप्त होते हैं अर्थात् यान्ति आपनाः = प्राप्त हुए घोर नरकोंमें = मेरेको माम् पड़ते हैं = न प्राप्त होकर अप्राप्य

काम, क्रोध त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। बौर लोमरूप कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ नरकके तीन त्रिविधम्, नरकस्य, इदम्, द्वारम्, नाशनम्, आत्मनः, द्वारोका कथनः। कामः, क्रोधः, तथा, लोभः, तस्मात्, एतत्, त्रयम्, त्यजेत्॥२१॥

और हे अर्जुन-

कामः = काम
क्रोधः = क्रोध
तथा = तथा
लोभः = लोभ
इदम् = यह
त्रिविधम् = तीन प्रकारके
नरकस्य = नरकके
द्वारम् = द्वार\*

आत्मनः= आत्माका नाश करनेवाले हैं नाशनम् = अर्थात् अधोगतिमें ले जानेवाले हैं तसात् = इससे एतत् = इन त्रयम् = तीनोंको त्यजेत् = त्याग देना चाहिये

अवसाधनसे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिर्नरः ।
परमगति की आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥

सर्व अन्धींके मूळ और नरककी प्राप्तिमें हेतु होनेसे यहां काम,
 क्रोध और छोभको नरकका द्वार कहा है।

एतै:, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः, आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्, गतिम् ॥२२॥ क्योंकि-

 कौन्तेय
 = हे अर्जुन

 एतै:
 = इन

 त्रिभि:
 = तीनों

 तमोद्वारै:
 = नरकके द्वारोंसे

 विमुक्तः
 = मुक्त हुआ\*

 नर:
 = पुरुष

 आचरति = { आचरण

 ततः
 = इससे ( वह )

 पराम्
 = परम

 गतिम्
 = गतिको

 याति
 = जाता है अर्थात्

 भेरेको प्राप्त
 होता है

शास्त्रविधिको यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

त्यागकर इच्छान स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम् ॥२३॥
वालाकी निन्दा । यः, शास्त्रविधिम्, उत्सृज्य, वर्तते, कामकारतः,
न, सः, सिद्धिम्, अवाष्नोति, न, सुखम्, न, पराम्, गतिम् ॥२३॥

यः = जो पुरुष | वर्तते = बर्तता है

शास्त्रविधिम् = { शास्त्रकी | त्रिधिको | सः = वह
विधिको | न = न (तो) |

उत्सृज्य = त्यागकर | सिद्धिम् = सिद्धिको |
कामकारतः = अपनी इच्छासे | अवापनोति = प्राप्त होता है

अर्थात् काम, क्रोध और लोभ आदि विकारोंसे छूटा हुआ। † अपने उद्धारके लिये भगवत्-आज्ञानुसार वर्तना ही अपने कल्याणका आचरण करना है।

( और ) न = न पराम् = परम गतिम् = गतिको (तथा)

शास्त्रके अनुकूल तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
कर्म करनेके
लिये प्ररणा। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥२४॥

तस्मात्, शास्त्रम्, प्रमाणम्, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा, शास्त्रविधानोक्तम्, कर्म, कर्तुम्, इह, अर्हसि ॥२४॥

= ऐसा = इससे (एवम्) तसात् ज्ञात्वा = तेरे लिये = जानकर (तूं) (शास्त्रविधिसे **=** इस विधानोक्तम् = नियत किये इह कर्तव्य और ={अकर्तव्यकी कार्याकार्य-च्यवस्थितौ \_ कर्म = कर्मको (ही) कर्तुम् = करनेके लिये ्व्यवस्थामें शास्त्रम् =शास्त्र (ही) प्रमाणम् = प्रमाण है = योग्य है |अहास

> ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभाग-योगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्

## ॐ श्रीपरमात्मने नमः

## अथ समद्शोऽध्यायः

प्रधान विषय-१ से ६ तक श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करने-वालोंका विषय। (७—२२) आहार, यश्च, तप और दानके पृथक्-पृथक् मेद। (२३—-२८) ॐ तत्सत्के प्रयोगकी व्याख्या।

## अर्जुन उवाच

शास्त्रविधिको <mark>ये शास्त्र</mark>विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

त्याग कर श्रद्धा- तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥

नाले पुरुषोंकी ये, शास्त्रविधिम्, उत्सुञ्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, निष्ठाके विषयमें तेषाम्, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्वम्, आहो, रजः, तमः ॥ १॥ अर्जनका प्रश्नः।

इस प्रकार भगवान्के वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला—

| कृष्ण    | = हे कृष्ण                       | !तेपाम् | = उनकी          |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|
| ये       | =जो मनुष्य                       | निष्ठा  | =स्थिति         |
| शास्त्र- | =शास्रविधिको                     | तु      | = फिर           |
| विधिम्   | 3                                | का      | = कौनसी है      |
| उत्सृज्य | =त्यागक्र(केवल)                  |         | (क्या)          |
| श्रद्धया | = श्रद्धासे                      | सन्वम्  | = सात्त्विकी है |
| अन्विताः | = युक्त हुए                      | आहो     | = अथवा          |
| यजन्ते   | ={ देवादिकोंका<br>पूजन करते हैं। | रजः     | =राजसी (किंवा)  |
| બુબાન્લ  | । पूजन करते हैं।                 | तमः     | =तामसी है       |

श्रीभगवानुवाच

गुणेंके अनुसार त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । तीन प्रकारकी स्वाभाविक श्रद्धा-सान्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्, सा, खभावजा, सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्, श्र्णु ॥ २ ॥ इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन-

देहिनाम् = मनुष्योंकी
सा = वह
(बिना शाश्रीय
संस्कारोंके
केवल )
(खमावसे
स्वभावजा = { उत्पन्न हुई\*
अद्धा = श्रद्धा
सान्त्रिकी = सोत्त्रिकी
च = अरेस

अद्धाके अनुसार सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । पुरुषकी स्थिति- श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥

सत्त्वानुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, श्रद्धामयः, अयम् , पुरुषः, यः, यन्छुद्धः, सः, एव, सः ॥ ३॥

भारत = हे भारत | भवति = होती है (तथा) | सर्वस्य = सभी मनुष्योंकी | अयम् = यह | पुरुष: = पुरुष | अद्धामयः = श्रद्धामयः है | (अतः) = इसलिये | यः = जो पुरुष

<sup>\*</sup> अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके सिखत संस्कारोंसे उत्पन्न हुई अद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है।

```
यच्छ्रद्धः = जैसी श्रद्धावाला है | एव = भी
सः = वह खयम् सः = वही है
अर्थात् जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है।
```

देव, यक्ष और यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । श्रेतादिके पूजन-से विविध श्रद्धा-युक्त पुरुषोंकी यजन्ते, सात्त्विकाः, देवान्, यक्षरक्षांसि, राजसाः, पहिचान। प्रेतान्, भूतगणान्, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः ॥ ४ ॥

साचिकाः = साचिक पुरुष (तथा)
(तो)
देवान् = देवोंको
यजनते = पूजते हैं (और)
राजसाः = राजस पुरुष
यक्षरक्षांसि = { यक्ष और राक्षसोंको (पूजते हैं)

शास्त्रसे विरुद्ध अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः।

षोर तप करने- दुस्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥

अशास्त्रविहितम्, घोरम्, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबल्लान्विताः ॥ ५॥ और हे अर्जुन-

 ये
 = जो
 (केवल मनोकिल्पित)

 जनाः
 = मनुष्य
 घोरम्
 = घोर

 अशास्त्र { शास्त्रविधिसे तपः
 = तपको

 विहितम्
 रिहत
 तप्यन्ते = तपते हैं (तथा)

दम्भाहंकार-संयुक्ताः = विम्भ और अहंकारसे युक्त (कामना, आसक्ति कामराग-बलान्विताः और बलके अभिमानसे (एवं) भी युक्त हैं

शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। <u>्"</u> कर्षयन्तः मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान् ॥ कर्षयन्तः, शरीरस्थम्, भूतग्रामम्, अचेतसः, माम्, च, एव, अन्तः शरीरस्थम् , तान् , बिद्धि, आसुरनिश्चयान् ॥ ६॥ तथा जो-

शरीरस्यम् = शरीररूपसे स्थित | कर्षयन्तः = कुश करनेवाले हैं † अन्तः-श्वानियोंको (तूं) श्वानियोंको (तूं) श्वानियोंको (तूं) श्वानियोंको (तूं) श्वानुव्यान् (आसुर) स्वभाव-श्वानियांको स्वभाव-श्वानियांको स्वभाव-श्वानियांको स्वभाव-श्वानियांको स्वभाव-श्वानियांको स्वभाव-

आहार, यह, आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । तप और दानके यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ भेदोंको सुननेक लिये भगवान्की आहारः, तु, अपि, सर्वस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, यज्ञः, तपः, तथा, दानम्, तेषाम्, भेदम्, इमम्, शृणु ॥ ७॥ आशा ।

\*अर्थात् शरीर, मन और इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत हुए आकाशादि पांच भूतोंको।

† शास्त्रसे विरुद्ध उपवासादि धोर आवरणोंद्वारा शरीरको सुखाना एवं भगवान्के अंशस्वरूप जीवात्माको क्लेश देना भूतसमुदायको और अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना है।

और हे अर्जुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही-

आहारः = भोजन = यज्ञ यज्ञ: अपि =भी तपः = तप ( और ) सर्वस्य = सबको(अपनी अपनी दानम् = दान भी (तीन तीन प्रकृतिके अनुसार) प्रकारके होते हैं) त्रिविधः = तीन प्रकारका तेषाम् = उनके = प्रिय प्रियः इमम् <del>=</del> इस = होता है भवति = न्यारे न्यारे भेदको भेदम =और तु (तं मेरेसे) = वैसे ही तथा शृणु = सुन

सास्त्रिक आहार- आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः

आयुःसत्त्वब्रलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः, स्त्रिग्धाः, स्थिराः, हृद्धाः, आहाराः, सात्त्विकप्रियाः ॥ ८॥

= आयु आयुः खिराः = स्थिर रहनेवाले\* =बुद्धि सन्त्व (तथा) बल = बल स्त्रभावसे ही मन-हद्याः आरोग्य = आरोग्य (को प्रिय (ऐसे) = सुख (और) सुख आहार अर्थात **=** प्रीतिको प्रीति भोजन करनेके आहाराः विवधंनाः = बढ़ानेवाले (एवं) पदार्थ (तो) रस्याः = रसयुक्त साचिक-(सात्त्विक पुरुष-= चिकने (और) स्निग्धाः । प्रियाः

<sup>\*</sup> जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत कालतक रहता है उसको स्थिर रहनेवाला कहते हैं।

राजस आहारके कट्यम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । रुक्षण। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ ६॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ और−

दुःखशोका- और रोगोंको मयप्रदाः = कडुवे कडु = खट्टे = खन्गु<del>क</del> अम्ल लवण <sup>l</sup>वाले (और) अत्युष्ण = अति गरम ्र आहार अर्थात् आहाराः = भोजन करने-(तथा) के पदार्थ तीक्ष = तीक्ष्ण =रूखे ( और ) राजसस्य = राजस पुरुषको विदाहिनः = दाहकारक (एवं) इष्टाः = प्रिय होते हैं

तामस आहारके यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।

लक्षण ।

उच्छिष्टमिप चामेध्यं भोजनं तामसियम् ॥१०॥ यातयामम्, गतरसम्, पूति, पर्युषितम्, च, यत्, उच्छिष्टम्, अपि, च, अमेध्यम् ,भोजनम्, तामसिप्रयम् ॥१०॥ तथा-

यत् = जो पूति = दुर्गन्धयुक्त (एवं) भोजनम् = भोजन यातयामम् = अधपका गतरसम् = रसरिहत = तथा (जो) च = और प्रितम् = उच्छिप्ट है च = तथा (जो)

```
अपि = भी है | तामस- { तामस पुरुषको | तित्त | प्रियम् | प्रिय होता है |
```

सात्विक यशके अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

<mark>य</mark>ष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥

अफलाकाङ्क्षिभिः, यज्ञः, त्रिधिदृष्टः, यः, इज्यते, यष्ट्व्यम्, एव , इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्रिकः ॥११॥ और हे अर्जुन—

राजस यक्षके अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत् । <sup>लक्षण ।</sup> इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥

> अभिसन्धाय, तु, फलम्, दम्भार्थम्, अपि, च, एव, यत्, इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्, यज्ञम्, विद्धि, राजसम् ॥१२॥

तु = और = अथवा
भरतश्रेष्ठ = हे अर्जुन
पत् = जो (यज्ञ)
पत् = जो (यज्ञ)
दम्भार्थम् = किवलदम्भाचरणके ही लिये
प्त = किया जाता है

```
तम् = उस
                  यज्ञम् = यज्ञको (तूं)
   <sup>तामस यक्षके</sup> विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
                  श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥
लक्षण ।
                  विधिहीनम्, असृष्टात्रम्, मन्त्रहीनम्, अद्क्षिणम्,
                  श्रद्धाविरहितम्, यज्ञम्, तामसम्, परिचक्षते ॥१३॥
                                                           तथा-
विधिहीनम् = { शास्त्रविधिसे हीन (और ) श्रद्धा- { बिना श्रद्धाके खर्मा विधिहीनम् = { श्रन्नदानसे रहित (एवं) मन्त्रहीनम् = बिना मन्त्रोंके अदक्षिणम् = बिना दक्षिणाके यिर विश्वते = कहते हैं श्रापीरिक तपके देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं शोचमाज्वम् ।
                                                                                 ( और )
                   ब्रह्मचर्यमहिंसा च शागीरं तप उच्यते ॥१४॥
लक्षण ।
                   देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्, शौचम्, आर्जवम्,
                   ब्रह्मचर्यम्, अहिंसा, च, शारीरम्, तपः, उच्यते ॥१४॥
                                                       तथा हे अर्जुन-

      देव
      = देवता
      शौचम्
      = पित्रता

      द्विज
      = ब्राह्मण
      आर्जवम्
      = सरलता

      गुरु
      = गुरु * (और)
      ब्रह्मचर्यम्
      = ब्रह्मचर्य

      प्राज्ञ
      = ज्ञानीजनोंका
      च
      = और

                      पूजनम् =पूजन ( एवं )
                                                                 अहिंसा
```

<sup>\*</sup> यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आवार्य और वृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना चाहिये।

(यह) **तपः** =तप = शरीरसंबन्धी **उच्यते** = कहा जाता है बाणीसंबन्धी तप अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। के लक्षण। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ अनुद्रेगकरम्, वाक्यम्, सत्यम्, प्रियहितम्, च, यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम्, च, एव, वास्त्रयम्, तपः, उच्यते ॥१५॥ च = तथा वेद शास्त्रोंके **यत्** = जा **अनुद्रेग-** = { उद्देगको न स्टम्म = { करनेवाला स्वाध्याया-भ्यसनम् नाम जपनेका = { प्रिय और | अभ्यास है | (तत्) = बह (एवं) = निःसन्देह | वाङ्मयम् = वाणीसंबन्धी | तपः = तप | चकहा जाता है | **प्रियहितम्** = { प्रिय और हितकारक सत्यम् = यथार्थ वाक्यम् = माषण है\* मानसिक वपके मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। लक्षण । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ मनःप्रसादः, सौम्यत्त्रम्, मौनम्, आत्मविनिप्रहः, भावसंशुद्धिः, इति, एतत्, तपः, मानसम्, उच्यते ॥१६॥ **मन:**- = { मनकी ( और ) प्रसाद: प्रसन्नता सौम्यत्वम् = शान्तमाव (एवं)

<sup>\*</sup> मन और इन्द्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहनेका नाम यथार्थ भाषण है।

सारिवक तपके श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रिविधं नरैः ।

•क्षण । अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सार्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥

श्रद्धया, परया, तप्तम्, तपः, तत्, त्रिविधम्, नरैः, अफलाकाङ्क्षिमिः, युक्तैः, सात्विकम्, परिचक्षते ॥१७॥ परन्तु हे अर्जुन-

 अफला {फलको न
 तप्तम्
 =िकये हुए

 काङ्क्षिमिः
 चाहनेवाले
 तत्
 =उस (पूर्वोक्त)

 युक्तैः
 =िक्कामी योगी
 त्रिविधम्
 =तीन प्रकारके

 नरैः
 =पुरुषोंद्वारा
 तपः
 =तपको (तो)

 परया
 =परम
 सान्तिकम्
 =सान्तिक

 अद्या
 =श्रद्वासे
 पिचक्षते = कहते हैं

राजस तपके सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥१८॥ सत्कारमानपूजार्थम्, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्, क्रियते, तत्, इह, प्रोक्तम्, राजसम्, चलम्, अधुवम् ॥१८॥

च = और सत्कार- सत्कार- मानपूजार्थम् =  $\begin{cases} 4 - \cos x \\ -\cos x \\ -\cos x \end{cases}$  सत्कार-  $\begin{cases} 4 - \cos x \\ -\cos x \\ -\cos x \end{cases}$  सत्कार-  $\begin{cases} 4 - \cos x \\ -\cos x \\ -\cos x \end{cases}$  सत्कार-  $\begin{cases} 4 - \cos x \\ -\cos x \\ -\cos x \end{cases}$  सत्कार-  $\begin{cases} 4 - \cos x \\ -\cos x \\ -\cos x \end{cases}$ 

 (वा)
 = अथवा
 चलम्
 = क्षणिक फलवाला

 दम्भेन
 = केवल पाखण्डसे
 (तप)

 एव
 = ही
 इह
 = यहां

 क्रियते
 = वह
 राजसम्
 = राजस

 अध्रवम्
 = अनिश्चित\* (और)
 प्रोक्तम्
 = कहा गया है

<sub>लामस लपके</sub> मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। <sup>लक्षण।</sup> परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्॥१६॥

मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्, पीडया, क्रियते, तपः, परस्य, उत्सादनार्थम्, वा, तत्, तामसम्, उदादृतम् ॥१९॥

सास्विक दानके दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्रिकं स्मृतम् ॥ दातव्यम्, इति, यत्, दानम्, दीयते, अनुपकारिणे, देशे, काले, च, पात्रे, च,तत्, दानम्,सात्त्रिकम्,स्मृतम्॥२०॥

अनिश्चित फलबाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होनेमें शङ्का हो।

| च       | = और (हे अर्जुन)                                                        | पात्रे  | ={ पात्रके‡ प्राप्त<br>={ होनेपर      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| दातव्यम | $\mathbf{I} = \begin{cases} cir & c = \mathbf{I} \\ ex & f \end{cases}$ | अनुप-   | ={ प्रत्युपकार न<br>= करनेवालेके लिये |
| इति     | =ऐसे भावसे                                                              | कारिणे  |                                       |
| यत्     | =जो                                                                     | दीयते   | = दिया जाता है                        |
| दानम्   | <b>= दान</b>                                                            | तत्     | = वह                                  |
| देशे    | = देश <b>*</b>                                                          | दानम्   | = दान ( तो )                          |
| काले    | = काल 🕇                                                                 | साचिक   | म्= सात्त्विक                         |
| च       | =और                                                                     | स्मृतम् | <b>म्</b> = सात्विक<br>= कहा गया है   |

राजस दानके यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । क्षण । दीयते च परिक्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥

> यत् , तु, प्रत्युपकारार्थम्, फरुम्, उद्दिरंय, वा, पुनः, दीयते, च, परिक्रिष्टम्, तत् , दानम् , राजसम्, स्मृतम् ॥२१॥

तु = और = तथा यत् = जो दान प्रत्युप-परिक्किप्टम् = क्लेशपूर्वक र् कारार्थम् = र्रिं प्रयोजनसे×

\*- 'जेस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव हो वही देश-काल उस वस्तुद्वारा प्राणियों की सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता है।

ै भूखे, अनाध, दु:खी, रोगी और असमर्थ तथा मिश्चन आदि तो अस्न, वस्न और ओषि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान् ब्राह्मणजन धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं।

§ जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे चिट्ठे आदिमें धन दिया जाता है।

× अर्थात् वदलेमें अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करनेकी आशासे।

म० गी० २६-

```
ना = अथवा
                                    तत् = वह
         फलम्ं = फलको

उद्दिश्य = उद्देश्य रखकर*

पुनः = फिर

दीयते = दिया जाता है स्मृतम् = कहा गया है
जमस दानके अदे<mark>राकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते</mark>।
         असत्कृतमवज्ञातं तत्तामममुदाहृतम् ॥२ २॥
          अदेशकाले, यत्, दानम्, अपात्रेभ्यः, च, दीयते,
          असत्कृतम्, अवज्ञातम्, तत्, तामसम्, उदाहृतम् ॥२२॥
          च ≕और
```

च = और
यत् = जो
दानम् = दान
असत्कृतम् = { बिना सत्कार
क्रिये
(वा) = अथवा
अवज्ञातम् = किर्ये
त्वामसम् = त्रामस
उदाहृतम् = कहा गया है

**ॐ**तत्सत्की महिमा ।

कक्षण ।

ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्रविधः स्मृतः। बाह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥

ॐ तत्सत्, इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, ब्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥

<sup>🜞</sup> अर्थात् मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये अथवा रोगादिकी निवृत्तिके छिये ।

<sup>†</sup> अर्थात् मच-मांसादि अभस्य वस्तुओं के खानेवालीं एवं चोरी, जारी सादि नीचकर्म करनेवालोंके लिये।

बोकारके प्रयोग- तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । की व्याख्या । प्रवर्तनते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२ ४॥

> तस्मात्, ॐ, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रियाः, प्रवर्तन्ते, विधानोक्ताः, सततम्, ब्रह्मत्रादिनाम् ॥२४॥

तसात् = इसिलये

ब्रह्मवादिनाम् = करनेवाले
वादिनाम् = करनेवाले
श्रेष्ठ पुरुषोंकी
विधानोक्ताः = शास्त्रविधिसे
नियत की हुई
यज्ञदानतपःक्रियाः = विपरूप क्रियाणं प्रवर्तन्ते = आरम्भ होती हैं

तत् शन्दके तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । प्रयोगकीन्याख्या

वानिक्रयाश्च विविधाःक्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः॥ २५॥

तत्, इति, अनभिसंधाय, फलम्, यज्ञतपःक्रियाः, दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥ और–

तत् अर्थात् तत् | यज्ञतपः | यज्ञतपः | विविधाः | विविधाः

सत् राष्ट्रके सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रयोग को प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥

> सद्भावे, साधुभावे, च, सत्, इति, एतत्, प्रयुज्यते, प्रशस्ते, कर्मणि, तथा, सत्, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥२६॥

> > और-

```
युज्यते = प्रयोग किया जाता है
           ज्ञब्दः = शब्द
 यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सिदिति चोच्यते ।
           कर्म चैव तद्थींयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥
           यज्ञे, तपिस, दाने, च, स्थितिः, सत्, इति, च, उच्यते,
           कर्म, च, एव, तदर्थीयम्, सत्, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥
                                         इति
            च
                     = तथा
                                         उच्यते = कही जाती है
           यज्ञे
                   = यज्ञ
                                                  =और
           तपसि = तप
                                         च
                                         तदर्थीयम् = { उस प्रमात्माके अर्थ किया हुआ
              = और
            च
            दाने = दानमें
                                         कर्म = कर्म
            ( या ) = जो
                                         एव
                                                  = निश्चयपूर्वक
            स्थितिः = स्थिति है
                                                  =सत् है
                                         सत्
            (सा) = वह
                                                   =ऐसे
                                         इति
           एव = भी
            सत् = सत् है
                                         अभिधीयते= कहा जाता है
 मश्रद्धारे किये अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
       कर्मकी असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥
हुद
निन्दा।
            अश्रद्धया, हुतम्, द्त्तम्, तपः, तप्तम्, कृतम्, च, यत्,
            असत्, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्, प्रेत्य, नो, इह ॥२८॥
            पार्थ = हे अर्जुन
                                        तप्तम् = तपा हुआ
तपः = तप
            अश्रद्धया = बिना श्रद्धाके
            हुतम् = \begin{cases} \bar{\epsilon}ोमा हुआ = और \bar{\epsilon} हवन ( तथा ) \bar{\epsilon} च = और \bar{\epsilon} च = जो ( कुछ भी )
            दत्तम् = दिया हुआ दान (एवं) कृतम् = किया हुआ कर्म है
```

 (तत्) = वह (समस्त)
 नो = न (तो)

 असत् = असत्
 इह = इस छोकमें (लाभदायक है)

 इति = ऐसे
 च = और

 उच्यते = कहा जाता है
 न = न

 (इसिलिये)
 प्रेत्य=मरनेके पीछे

 तत् = वह
 (ही लाभदायक है)

इसिलिये मनुष्यको चाहिये कि सिचदानन्द्धन प्रमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्कामभावसे केवल प्रमेश्वरके लिये शास्त्रविविसे नियत किये हुए कर्मोंका प्रम श्रद्धा और उत्साहके सिहत आचरण करे।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय: ॥

## अथाष्ट्राह्यायः

प्रधान विषय-१ से १२ तक त्यागका विषय । (१३-१८) कर्मों के होने में सांख्यसिद्धान्तका कथन। (१९-४०) तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखके पृथक-पृथक् मेद। (४१-४८) फलसहित वर्णधर्मका विषय। (४९-५५) ज्ञाननिष्ठाका विषय। (५६-६६) मिक्त-सिहत निष्काम कर्मयोगका विषय। (६७-७८) श्रीगीताजीका माहात्म्य। अर्जुन उवाच

संन्यास और संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विभिच्छामि वेदितुम्।
त्यागका तन्त्व त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूद्न ॥१॥
जाननेके लिये
संन्यासस्य, महाबाहो, तत्त्वम्, इच्छामि, वेदितुम्,
वर्जुनका प्रश्न।
त्यागस्य, च, हृषीकेश, पृथक्, केशिनिषूदन॥१॥
उसके उपरान्त अर्जुन बोळा—

महाबाहो = हे महाबाहो | हृपीकेश = हे अन्तर्यामिन्

तस्वम् = तस्वको पृथक् = पृथक्-पृथक् वेदितुम्=जानना संन्यासस्य= संन्यास च ≔और इच्छामि= चाहता हूं त्यागस्य = त्यागके

श्रीभगवानुवाच

त्यागके विषयमें काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। दूसरोंके ूँ सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ सिद्धान्तों काम्यानाम्, कर्मणाम्, न्यासम्, संन्यासम्, कवयः, विदुः, कथन । सर्वकर्मफल्ल्यागम्, प्राहुः, त्यागम्, विचक्षणाः ॥२॥ इस प्रकार अर्जुनके प्छनेपर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन ! कितने ही— = पण्डितजन (तो); (च) = और (कितने ही) कवयः काम्यानाम् =काम्य\* विचक्षणाः={ विचारकुशल पुरुष सर्वकर्म- ={सब कर्मोंके फल्र-कर्मणाम् े = कर्मांके न्यासम् = त्यागको संन्यासम् = संन्यास

े = जानते **हैं** 

विदुः

\* स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय बस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा रोग-सङ्गटादिकी निवृत्तिके लिये जो यश, दान, तप और उपासना आदि कर्म किये जाते हैं, उनका नाम 'काम्यकर्म' है।

फलत्यागम् कि त्यागको ।

† ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा, यश, दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका ।नवीह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सबमें इस लोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका ज्ञाम सब कर्मीके फलका त्याग है।

त्यागम् = त्याग प्राहुः = कहते हैं

[ " ] त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥

त्याज्यम् , दोषवत् , इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिणः, यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम् , इति, च, अपर ॥३॥

एके = कई एक

मनीषिण:= विद्वान्

इति = ऐसे

प्राहु: = कहते हैं (कि)

कमें = कमें (समी)

दोषवत् = दोषयुक्त हैं
(इसलिये)

रयाज्यम् = { त्यागनेके त्याज्यम् = { त्यागने योग्य नहीं हैं

त्यागके विषयमें निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

अपना निश्चय त्यागो हि पुरुषञ्याद्य त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥॥॥

कहनेके लिये
निश्चयम्, शृणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम,

क्थन । त्यागः, हि, पुरुषञ्याद्य, त्रिविधः, संप्रकीर्तितः ॥॥॥

मरतसत्तम = हे अर्जुन  $\ddot{\mu}$  = मेरे  $\ddot{\eta}$  तत्र = उस  $\ddot{\eta}$  निश्चयम् = निश्चयको  $\ddot{\eta}$  =  $\ddot{\eta}$  त्यामे =  $\ddot{\eta}$  त्यामे  $\ddot{\eta}$  त्यामे = हे पुरुषश्रेष्ठ (बह

त्याग **त्रिविधः** = तीनों प्रकारका (सात्विक राजस हि = ही = त्याग त्यागः और तामस ऐसे) संप्रकीर्तितः = कहा गया है

यज्ञदान और यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। तपरूप कर्मीके ल्यागका निषेष। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

> यज्ञदानतपः कर्म, न, त्याज्यम्, कार्यम्, एव, तत्, यज्ञः, दानम्, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम् ॥५॥

यज्ञदानतपःकर्म =  $\begin{cases} u_{\overline{a}}, c_{\overline{a}} = 3 \\ n_{\overline{a}} v_{\overline{a}} v_{\overline{a}}$ 

<sup>यक, दान और</sup> एतान्यपि तु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। पुरु आदि कमा-में फल तथा कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६॥ के एतानि, अपि, तु, कर्माणि, सङ्गम्, त्यक्वा, फलानि, च, <sup>त्यागका कथन।</sup> कर्तव्यानि, इति, मे, पार्थ, निश्चितम्, मतम्, उत्तमम् ॥ ६॥

<sup>\*</sup> वह मनुष्य बुद्धिमान् है जो कि फल और आसक्तिको त्यागकर केवल भगवत्-अर्थ कर्म करता है।

न्द्रक्षण ।

```
इसलिये-
          पार्थ
                   = हे पार्थ
                                     फलानि = फलोंको
                   ={ यह यज्ञ, दान त्यक्त्वा = त्यागकर (अवस्य)
और तपरूप कर्म कर्तच्यानि= करने चाहिये
                                    इति
                   = तथा
          (अन्यानि)=और
          अपि
                   = भी
                                   = संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म
          कर्माणि
                   = आसक्तिको
          सङ्गम
                                   उत्तमम् = उत्तम
                   =और
          च
                                    मतम् = मत है
<sub>वामस त्यागके</sub> नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
         मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
          नियतस्य, तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपद्यते,
         मोहात्, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः॥ ७॥
                 = और (हे अर्जुन)
          तु
                                            ( इसलिये )
          नियतस्य = नियत *
                                    मोहात् = मोहसे
          कर्मणः = कर्मका
                                   तस्य = उसका
परित्यागः = त्याग करना
          संन्यासः = त्याग करना
                                   तामसः = तामस त्याग
परिकीर्तितः=कहा गया है
                  =योग्य नहीं है
```

राजस त्यागके दुःखिमत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥ -इक्षण । दुःखम्, इति, एव, यत्, कर्म, कायक्वेशभयात्, त्यजेत्, सः, कृत्वा, राजसम्, त्यागम्, न, एव, त्यागफलम्, लभेत्॥ ८॥

इसी अध्यायके श्लोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाहिये।

भौर यदि कोई मनुष्य—

यत् = जो (कुछ)
कर्म = कर्म है
(तत्) = वह (सब)
एव = ही
दु:खम् = दु:खरूप है
इति = ऐसे (समझकर)
कायक्छेश—= { शारीरिक
भयात् (कर्मोंका)

अर्थात् उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है।

सारिक त्याग- कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । के लक्षण । सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सारिकको मतः ॥

कार्यम्, इति, एव, यत्, कर्म, नियतम्, क्रियते, अर्जुन, सङ्गम्, त्यक्त्वा, फलम्, च, एव, सः, त्यागः, सात्त्विकः, मतः॥ ९॥

अर्जुन = हे अर्जुन कार्यम् = करना कर्तव्य है इति = ऐसे (समझकर) एव = ही यत् = जो नियतम् = { शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म = कर्म सान्त्रिक: = सान्तिक त्यागः =त्याग | मतः = माना गया है अर्थात् कर्तञ्यकमींको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और फलका त्यागना है बही सात्विक त्याग माना गया है ।

रागद्वेषके त्यागः न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।

से त्यागी के त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥

ब्रह्मण ।

न, द्वेष्टि, अकुरालम्, कर्म, कुराले, न, अनुषज्जते, त्यागी, सत्त्वसमात्रिष्टः, मेधात्री, छिन्नसंशयः॥१०॥ और हे अर्जुन ! जो पुरुष—

 अक्ल्याण-<br/>कारक
 न अनुपज़ते = { आसक्त नहीं होता है (वह)

 कर्म
 = कर्मसे (तो)

 न देष्टि
 (देष नहीं करता है (और)

 क्रुप्त नहीं करता है (और)
 (छन्नसंश्चर) = संश्चरहित

 क्रुप्त नहीं करता है (और)
 (छन्नसंश्चर) = संश्चरहित

 क्रुप्त नहीं करता है (और)
 (छन्नसंश्चर) = संश्चरहित

 क्रुप्त नहीं करता है (अतर)
 (छन्नसंश्चर) = संश्चरहित

 क्रुप्त नहीं करता है (अतर)
 (और)

 क्रुप्त नहीं करता है (अतर)
 (अतर)

 क्रुप्त सत्वगुण-<br/>(अतर)
 (अतर

स्वरूपते सर्व- न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

कर्म त्यागमें
अश्चरता का
कथन और कर्म न, हि, देहभृता, शक्यम्, त्यक्तुम्, कर्माण, अशेपतः,
फलके त्यागसे यः, तु, कर्मफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥११॥
त्यागीका रुक्षण। हि = क्योंकि
दहभृता = {
देहधारी
पुरुषके द्वारा
त्यक्तुम् = त्यागी जानेको

त शक्यम् = शक्य नहीं हैं (तसात्) = इससे = 3 प्रम्प = जो पुरुष = 3 प्रमंक फल्का क्यांगी = 3 क्यांगी है = 3 क्यांगी है

सकामी पुरुषोंको अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । कर्मफलकी प्राप्ति भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ पुरुषोंके लिये अनिष्टम्, इष्टम्, मिश्रम्, च, त्रिविधम्, कर्मणः, फलम्, सर्वथा कर्मफलके भवति, अत्यागिनाम्, प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्, कचित्॥१२॥ वभावका कथन।

तथा-

| अत्यागिनाम् = । सकामी<br>पुरुषोंके                         |                  | प्रेत्य | $= \begin{cases}                                   $ |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| कर्मण:                                                     | =कर्मका (ही)     | भवति    | =होता है                                             |  |  |
| इष्टम्                                                     | = अच्छा <u> </u> | तु      | = और                                                 |  |  |
| अनिष्टम्                                                   | =बुरा            | गं-लिय  | ाम् = { त्यागी*<br>पुरुषोंके                         |  |  |
| च                                                          | =और              | सन्यासम | <sup>। प्</sup> } पुरुषोंके                          |  |  |
| मिश्रम्                                                    | =मिला हुआ        |         | (कर्मीका फल) '                                       |  |  |
| ( इति )                                                    | = ऐसे            | क्रिय   | _ ∫ किसी                                             |  |  |
| त्रिविधम्                                                  | =तीन प्रकारका    | कायत्   | = {कालमें भी                                         |  |  |
| फलम्                                                       | =फल              | न       | = नहीं होता-                                         |  |  |
| क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं। |                  |         |                                                      |  |  |

 <sup>#</sup> संपूर्ण कर्तव्यक्रमोंमें फल, आसक्ति और कर्तापनके अभिमानको
 जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है।

संपूर्ण कर्मोंके पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । होनेम अधिष्ठा- सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ नादि पञ्च पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, निरूपण। सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम् ॥१३॥

 महाबाहो
 सांख्य
 = सांख्य

 सर्वकर्मणाम्
 = संपूर्ण कर्मांकी
 कृतान्ते
 = सिद्धान्तमें

 सिद्धये
 = सिद्धिके लिये\*
 प्रोक्तानि = कहे गये हैं

 एतानि
 = यह
 (तानि) = उनको (तं)

 पश्च
 = मेरेसे

 कारणानि
 = हेतु

[ , ] अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिग्विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥ अधिष्ठानम्, तथा, कर्ता, करणम्, च, पृथिग्विधम्, विविधाः, च, पृथक्, चेष्टाः, दैवम्, च, एव, अत्र, पञ्चमम् ॥१४॥ और हे अर्जुन-

 अत्र
 = इस विषयमें
 च
 = तथा

 अधिष्ठानम् = आधार †
 पृथिवधम् = न्यारे न्यारे

 च
 = और
 करणम् = करण्‡

 कर्ता
 = कर्ता
 च
 = और

<sup>\*</sup> अर्थात् संपूर्णं कर्मीके सिद्ध होनेमें।

र्गं जिसके आश्रय कर्म किये जायं उसका नाम आधार है।

<sup>्</sup>री जिन-जिन इन्द्रियादिकों और साधनोंके द्वारा कर्म किये जाते हैं जनका नाम करण है।

```
एव = ही
              विविधाः = नाना प्रकारकी
              पृथक् =न्यारी न्यारी पश्चमम् = पांचवां हेतु
चेष्टाः = चेष्टा (एवं) दैवम् = दैव*
              तथा = वैसे
                                                 ं (कहा गया है )
      " ] शरीरवाञ्जनोभिर्यत्कर्म प्रारभते
                                                          नरः।
             न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥
              शरीरवाड्यनोभिः, यत्, कर्म, प्रारभते, नरः,
             न्याय्यम्, वा, विपरीतम्, वा, पश्च, एते, तस्य, हेतवः ॥१५॥
                                         क्योंकि-
             नरः = मनुष्य यत् = जो ( कुछ )

श्राराखाङ्- = { मन, वाणी | कम = कर्म | प्रारभते = आरम्भ करता है
             न्याय्यम् = शास्रके अनुसार तस्य = उसके
             वा =अथवा एते =यह
विपरीतम् =विपरीत पश्च =पांचों (ही)
वा =भी हेतवः =कारण हैं
             वा
 <sup>भात्माको कर्ता</sup> तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
माननेवाले की
            पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥
            तत्र, एवम्, सति, कर्तारम्, आत्मानम्, केवलम्, तु, यः,
            पर्यति, अकृतबुद्धित्वात्, न, सः, पर्यति, दुर्मतिः ॥१६॥
                        = परन्तु
            तु
                                           अकृत-
बुद्धित्वात् { अगुद्भबुद्धि †
बुद्धित्वात् होनेके कारण
            एवम् = ऐसा
सति = होनेपर भी
            सति
```

σľ

निन्दा ।

<sup>\*</sup> पूर्वकृत शुभानुभ कर्मीके संस्कारीका नाम देव है।

<sup>†</sup> सत्सङ्ग और शास्त्रके अभ्याससे तथा भगवत्-अर्थ कर्म और उपासनाके

तत्र = उस विषयमें । पश्यति = देखता है = { केवल शुद्ध-सः = वह सक्दप = आत्माको = कर्ता = { मिलिन बुद्धि-वाला अज्ञानी न पुरुषित = { यथार्थ नहीं पुरुषित = { देखता है **आत्मानम्** =आत्माको कर्तारम् =कर्ता आसमाको अकर्ता यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

माननेवालेकी प्रशंसा ।

हत्वापि स इमाँ छोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ <mark>यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न,</mark> लिप्यते,

हत्त्रा, अपि, सः, इमान् , छोकान् , न, हन्ति, न, निवध्यते ॥१ ७॥ और हे अर्जुन-

=जिस पुरुषके यस्य =बह पुरुष (अन्तःकरणमें) इमान् = इन अहंकुतः = मैं कर्ता हूं (ऐसा) लो**कान्** =सब छोकोंको भावः =भाव न =नहीं है (तथा) हत्वा = मारकर यस्य = जिसकी अपि =भी (वास्तवमें) वुद्धिः = बुद्धि ( सांसारिक न = न (तो) पदार्थींमें और हन्ति =मारता है (और) संपूर्ण कमों में ) निबध्यते = पापसे बंधता है \*

करनेसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है इसलिये जो उपरोक्त साथनोंसे रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये।

\* जैसे अप्नि, वायु और जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आने तो भी वह नास्तवमें हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस कर्मभरक और ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
कर्मसंग्रह का करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥

ज्ञानम्, ज्ञेयम्, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, करणम्, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ तथा हे भारत-

( और ) परिज्ञाता = ज्ञाता \* ज्ञानम् = ज्ञान † (और) = कर्ता§ कर्ता करणम् = करण× (और) ज्ञ्यम् = ज्ञेय ‡ कर्म = क्रिया+ = यह तीनों (तो) त्रिविधा कर्मचोद्ना= कर्मके प्रेरक हैं इति =यह अर्थात् इन तीनोंके | त्रिविधः = तीनों संयोगसे तो कर्ममें | कर्मसंग्रहः = कर्मके संग्रह हैं अर्थात् इन तीनोंके प्रवृत्त होनेकीइच्छा संयोगसे कर्म बनता है उत्पन्न होती है

पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और स्वार्थरित केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी सम्पूर्ण कियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकट्टिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है।

\*जाननेवालेका नाम जाता है।

†जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है।

‡जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम श्रेय है।

§कमें करनेवालेका नाम कर्ता है।

×जिन साधनोंसे क्षमें किया जाय उनका नाम करण है।

+करनेका नाम क्रिया है।

म० गी० २७---

तत्र = उस विषयमें पश्यति = देखता है मालाको अकर्ता यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

माननेवालेकी प्रशंसा ।

हत्वापि स इमाँ छोकाञ्च हन्ति न निबध्यते ॥१७॥

<mark>यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न,</mark> लिप्यते, हत्वा, अपि, सः, इमान् , लोकान् , न, हन्ति, न, निबध्यते ॥१ ७॥

और हे अर्जुन-यस्य = जिस पुरुषके **भावः =** भाव **लोकान्** = सब छोः **न =** नहीं है ( तथा ) **हत्या** = मारकर यस्य = जिसकी बुद्धिः = बुद्धि (सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में ) हिन्त = मारता है (और) न = { लिएयते = { नहीं होती | निबध्यते = पापसे बंधता है \*

अपि =भी (वास्तवमें)

करनेसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है इसलिये जो उपरोक्त साधनोंसे रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये।

\* जैसे अक्ष, वायु और जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आने तो भी वह नास्तवमें हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस कर्मभरक और ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
कर्मसंग्रह का करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥

ज्ञानम्, ज्ञेयम्, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, करणम्, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कर्मसंप्रहः ॥१८॥ तथा हे भारत—

( और ) परिज्ञाता = ज्ञाता\* =कर्ता§ = ज्ञान † (और) कर्ता ज्ञानम् = करण× (और) करणम् = ज्ञेय<u>†</u> ज्ञेयम = क्रिया+ =यह तीनों (तो) कमे त्रिविधा कर्मचोदना= कर्मके प्रेरक हैं इति = यह अर्थात इन तीनोंके त्रिविधः = तीनों संयोगसे तो कर्ममें किमसंग्रहः = कर्मके संग्रह हैं अर्थात् इन तीनोंके प्रवृत्त होनेकीइच्छा संयोगसे कर्म बनता है उत्पन्न होती है

पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरिहत केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी सम्पूर्ण कियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकट्ट िष्टमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा विना कर्तृत्व अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं वंधता है।

#जाननेवालेका नाम शाता है।

†जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम शान है।

‡जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम श्रेय है।

§कर्म करनेवालेका नाम कर्ता है।

×जिन साथनोंसे कर्म किया जाय उनका नाम करण है।

+करनेका नाम क्रिया है।

म० गी० २७--

भावम्

```
वानों गुणोंक ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।
<sub>कर्न और कर्ताके</sub> प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१६॥
मेदोंको सुननेके ज्ञानम्, कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः,
ल्यि मगवान्की प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्, श्रृणु, तानि, अपि ॥१९॥
आशा।
           ज्ञानम्
                                       गुणसंख्याने = सांख्यशास्त्रमें
                        = ज्ञान
                       ≕और
            च
                                                  ={तीन तीन
प्रकारसे
                                        त्रिधा
           कर्म
                                        प्रोच्यते
                                                   = कहे गये हैं
            च
                       = तथा
                                        तानि = उनको
            कर्ता
                       = कर्ता
                                        अपि
                                                   =भी (त् मेरेसे)
                    = भी
            एव
                                        यथावत् = भली प्रकार
            गुणभेदतः = गुणोंके मेदसे
                                       शृणु
                                                   = सुन
 सालिक बानके सर्वभूतेषु येनेकं
                                        भावमञ्ययमीक्षते ।
            अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥
लक्षण।
            सर्वभूतेषु, येन, एकम्, भावम्, अन्ययम्, ईक्षते,
            अविभक्तम्, विभक्तेषु, तत्, ज्ञानम्, विद्धि, सात्त्विकम् ॥२०॥
                                   हे अर्जुन-
           येन
                       = जिस ज्ञानसे
                                       अविभक्तम् =विभागर्हित
                          (मनुष्य)
                                                   (समभावसे स्थित)
            विभक्तेषु
                                       ईक्षते
                       = पृथक् पृथक्
                                                   =देखता है
            सर्वभूतेषु
                       =सब भूतोंमें
                                       तत्
                                                 = उस
                  = एक
           एकम्
                                                 = ज्ञानको (तो तूं)
                                       ज्ञानम्
            अञ्ययम् = अविनाशी
                                       सान्विकम् = सात्त्रिक
```

= परमात्मभावको विद्धि

= जान

राजस शानके पृथक्तवेन तु यज्ज्ञानं नानाभावानपृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥

पृथक्त्वेन, तु, यत्, ज्ञानम्, नानाभावान्, पृथग्विधान्, वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्, ज्ञानम्, विद्धि, राजसम् ॥२१॥

तु = और

यत् = जो

श्वानम् = ज्ञान अर्थात्

जिस ज्ञानके

द्वारा मनुष्य

सर्वेषु = संपूर्ण

भृतेषु = भूतोंमें

पृथिक्तवेन = न्यारा न्यारा करके
वेत्ति = जानता है

तत् = उस

ज्ञानम् = ज्ञानको (तं )

राजसम् = राजस

पृथिविधान् = भिन्न भिन्न प्रकारके। विद्धि = जान

<sup>तामस भानके</sup> यत्तु कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।

कक्षण ।

अतत्त्वार्थवदरुपं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥ यत्, तु, कृत्स्ववत् , एकस्मिन् , कार्ये, सक्तम् , अहैतुकम् , अतत्त्वार्थवत्, अल्पम् , च, तत्, तामसम् , उदाहृतम् ॥२२॥

तु = और  $= \pi$  ज्ञान  $= \pi$  ज्ञान  $= \pi$  ज्ञान  $= \pi$  सक्तम् = आसक्त है  $= \pi$  ज्ञारिमें ही  $= \pi$  ज्ञारिम ज्ञारिम

<sup>\*</sup>अर्थात् जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभङ्कर नाशवान् इरिशकों ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्वकी भांति आसक्त रहता है।

```
सालिक कर्मके नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्।
             अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥
लक्षण।
              नियतम्, सङ्गरहितम्, अरागद्देषतः,
              अफलप्रेप्सुना, कर्म, यत्, तत्, सात्त्रिकम्, उच्यते ॥२३॥
                                       तथा हे अर्जुन-
             यत् = जो
कर्म = कर्म

त्रिंग्स् ना = क्रिया हुआ (और)

सङ्ग- कर्तापनके अभि-
रहितम् = क्रिया स्वार्थ कर्म निस्त क्रिया हुआ है
तत् = वह (कर्म तो)
सारिवकम् = सार्त्विक
उच्यते = कहा जाता है
              यत् =जो
    राजस कर्मके यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः।
               कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥
 रुक्षण ।
               यत्, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः,
               क्रियते बहुलायासम्, तत्, राजसम्, उदाहृतम् ॥२४॥
              तु = और पुन: = तथा

यत् = जो

कर्म = कर्म

बहुला-
यासम्

यासम्

= श्रीर पुन: = तथा

कामेप्सुना = {फलको
चाहनेवाले
वाहनेवाले
वाहनेवाले
```

```
तामसक्रमंके अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्।
             मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते ॥२५॥
छक्षण ।
             अनुबन्धम्, क्षयम्, हिंसाम्, अनवेदय, च, पौरुषम्,
              मोहात्, आरम्यते, कर्म, यत्, तत्, तामसम्, उच्यते ॥२५॥
                                           तथा-
             यतं = जो अनवेक्य = न विचारकार
कर्म = कर्म
अनुबन्धम् = परिणाम
क्षयम् = हानि
हिंसाम् = हिंसा
च = और
पौरुषम् = सामर्थ्यको उच्यते = कहा जाता है
 सालिक कर्ताके मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
              सिद्ध-चासिद्ध-चोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥
रुक्षण ।
              मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, धृत्युत्साहसमन्वितः,
              सिद्धयसिद्धयोः, निर्विकारः, कर्ता, सात्त्रिकः, उच्यते ॥२६॥
                                  तथा हे अर्जुन ! जो कर्ता-
             मुक्तसङ्गः = आसिक्तसे रहित
( और )
समिन्यतः = र्से युक्त ( एवं )
समिन्यतः = र्से युक्त ( एवं )
सिद्धयः = र्कार्यके सिद्ध होने
सिद्धयः = र्और न होनेमें
```

```
राजस कर्ताके रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
                                                     हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥
लक्षण ।
                                                     रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः,
                                                      हर्षशोकान्वितः, कर्ता, राजसः, परिकीर्तितः॥२७॥
                                                                                                                                                                 और जो-
                                                    रागी = आसिक्तिसे युक्त | अशुद्धिः = अशुद्धाचारी कर्मफल- कर्मों के फलको | ( और ) | हुप- | हुप- | हिपायमान है | लिपायमान है | वह ) | कर्ता = कर्ता | स्तिनेके स्वभाव- | वाला | परिकोर्तितः = कहा गया है
              <sub>तामस कृतिके</sub> अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नै<sup>र्ष</sup>कृतिकोऽलसः ।
                                                        विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
   न्नक्षण ।
                                                        अयुक्तः, प्राकृतः, स्तन्धः, शठः, नैष्कृतिकः, अलसः,
                                                        विषादी, दीर्बस्त्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥२८॥
                                                                                                                                                                 तथा जो-
                                                    अयुक्तः = \left\{ \begin{array}{ll} \begin{subarray}{ll} \hline \end{subarray} &=& \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \right\} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} = \{ a \end{subarray} \} = \{ a \end{subarray} \}
```

विषादी = { शोक करनेके स्वभाववाला | दीर्घसूत्री= दीर्घसूत्री\* हैं (वह) | कर्ता = कर्ता | कर्ता = तामस | उच्यते = कहा जाता है

तीनों गुणोंक बुद्धे भेंदं धृतेश्चेव गुणतिस्त्रिविधं शृणु ।

अनुसार बुद्धि
प्रोच्यमानमञ्खेण पृथक्तवेन धनंजय ॥२६॥
और धृतिके
भेदोंको सुननेके स्थि भगवानके आज्ञा ।

धनंजय = हे अर्जुन (तं) | भेदम् = भेद
सुद्धे: = बुद्धिका
च = और
धृते: = धारणशक्तिका
एव = भी
गुणतः = गुणोंके कारण
त्रिविधम् = तीन प्रकारका
शृणु = सुन

सास्विकी बुद्धि- प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
के उक्षण । वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥
प्रवृत्तिम्, च, निवृत्तिम्, च, कार्याकार्ये, भयाभये,
वन्धम्, मोक्षम्, च, या, वेत्ति, बुद्धिः, सा, पार्थ, सात्त्विकी ॥३०॥
पार्थ =हे पार्थ । प्रवृत्तिम् = प्रवृत्तिमार्गं

<sup>\*</sup> दीर्धसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कालमें होने लायक साधारणकार्यको भी फिर कर लेंगे ऐसी आज्ञासे बहुत कालतक नहीं पूरा करता। † गृहस्थमें रहते हुए फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत् अर्पण वुद्धिसे केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भांति वर्तनेका नाम प्रवृत्तिमार्ग है।

राजसी ब्रिके यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । <sup>कक्षण ।</sup> अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥

यया, धर्मम्, अधर्मम्, च, कार्यम्, च, अकार्यम्, एव, च, अयथावत्, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥

और-

पार्थ = हे पार्थ = और

यया = { जिस बुद्धिके खारा (मनुष्य)
धर्मम् = धर्म ज्यथावत् = यथार्थ नहीं
प्रजानाति = जानता है
सा = बहु
बुद्धिः = बुद्धि
राजसी = राजसी है

<sup>\*</sup> देहाभिमानको त्यागकर केवल सचिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम होकर विचरनेका नाम निवृत्तिमार्ग है।

नामसी बुद्धिके अधूमें धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। कक्षण । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ अधर्मम्, धर्मम्, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता, सर्वार्थान्, विपरीतान्, च, बुद्धिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ और-

> = हे अर्जुन पार्थ = जो या तमसा = तमोगुणसे विपरीतान्= विपरीत ही अधर्मम् = अधर्मको = वह तमसा =तमोगुणसे **धर्मम्** = धर्म **इति** = ऐसा **मन्यते** = मानती है | तामसी = तामस = मानती है तामसी = तामसी है

च = तथा (और भी) सर्वार्थान् = सम्पूर्ण अथोंको

साचिकी धृतिके धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियकियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ कक्षण।

यया, धारयते, मनःप्राणेन्द्रियिकयाः, धृत्या, योगेन, अन्यभिचारिण्या, घृतिः, सा, पार्थ, सात्त्विकी ॥३३॥

पार्थ = हे पार्थ | अन्यमि- = { अन्यमि- चारिण्या = चारिणी \* चारिणी | चारिणी चारिणी | यया

भगवत्-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंको धारण करना हो व्यभिचार दोष है, उस दोषसे जो रहित है वह अन्यभिचारिणी धारणा है।

लक्षण।

```
मन:-
प्राणिन्द्रिय- = र्वन्द्रयोंकी
क्रियाओंको* = धारणा (तो)
                                                                          थारयते = धारण करता है सान्विकी = सान्विकी है
राजसी धृतिके यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
                                                                       प्रसङ्गेन फलाकाङ्की घृतिः सा पार्थ राजसी ॥३ ४॥
                                                                        यया, तु, धर्मकामार्थान्, धृत्या, धारयते, अर्जुन,
                                                                        प्रसङ्गेन, फलाकाङ्क्षी, धृतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३९॥
                                                                       तु = और घृत्या = धारणाके द्वारा \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = हे पृथापुत्र \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} = \mathbf{u} \mathbf
                                                                        फलाकाङ्की = { फलकी इच्छा-
वाला मनुष्य
प्रसङ्गेन = अति आसक्तिसे थृतिः = धारणा
                                                                          यया = जिस राजसी = राजसी है
```

<sub>तामसी धृतिके</sub> यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मद्मेव च । लक्षण। न विमुञ्जति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ यया, खप्नम्, भयम्, शोकम्, विषादम्, मदम्, एव, च, न, विमु<mark>ञ्चति, दुर्मे</mark>धाः, धृतिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३५॥

> पार्थ = हे पार्थ यया = जिस दुर्मेधाः = { दुष्ट बुद्धिवाला (धृत्या) = धारणाके द्वारा स्वप्नम् = निद्रा पार्थ = हे पार्थ

 मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत्-प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान और निष्काम कर्मोंमें लगानेका नाम उनकी क्रियाओंको धारण करना है।

```
नहीं छोड़ता है
            भयम्
                         = भय
                                                     = अर्थात् धारण
                         =चिन्ता
            शोकम्
                                          विमुश्चति ।
                                                        किये रहता है
                        = और
            च
                        = दुःखको (एवं)
            विषादम्
                                                      == वह
                                          सा
                                          धृति:
                        = उन्मत्तताको
                                                     =धारणा
            मदम्
                                          तामसी
                                                     =तामसी है
                         =भी
            एव
  तीनों गुणोंके सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
अन्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥
मेदोंको सुननेके
लिये भगवान्की सुखम्, तु, इदानीम्, त्रिविधम्, शृणु, मे, भरतर्षभ, अभ्यासात्, रमते, यत्र, दुःखान्तम्, च, निगच्छति ॥३६॥
                                      हे अर्जुन–
सात्त्विक सुखके इदानीम्
                                                       (साधक पुरुष)
                          =अब
                                                       भजन ध्यान
                          =सुख
             सुखम्
                                          अभ्यासात्={और सेवादिके
                       =भी (तूं)
                                                 <sup>ं (</sup>अभ्याससे
                          =तीन प्रकारका
             त्रिविधम्
                                          रमते
                                                    = रमण करता है
             मे
                          = मेरेसे
             श्रुणु ्
                          =सुन
                                         दुःखान्तम् = दुःखोंके अन्तको
                          = हे भरतश्रेष्ठ
             भरतपंभ
                                          निगच्छति = प्राप्त होता है
                          = जिस सुखमें
             यत्र
                          विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।
             यत्तदग्रे
             तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥३७॥
             यत्, तत्, अग्रे, विषम्, इव, परिणामे, अमृतोपमम्,
             तत्, सुखम्, सात्त्विकम्, प्रोक्तम्, आत्मबुद्धिप्रसादजम् ॥३७॥
                          = वह (सुख) अग्रे = { प्रथम साधनके आरम्भकालमें
             तत्
```

रुक्षण ।

ſ

(यद्यपि)
विषम् = विषके
इव = सहश भासता है \*
(परन्तु)
परिणामे = परिणाममें
अमृतोपमम्= अमृतके तुल्य है
(अतः) = इसिल्ये
यत् = जो

(यद्यपि)
आरमबुद्धि- = विषयक बुद्धि- के प्रसादसे उत्पन्न हुआ
सुखम् = सुख है
तत् = वह
सान्विकम् = सान्विक
प्रोक्तम् = कहा गया है

राजस ग्रह्मके विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्ग्रेऽमृतोपमम् ।

न्वसण । परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं रमृतम् ॥३८॥

विषयेन्द्रियसंयोगात् , यत् , तत् , अग्रे, अमृतोपमम् ,

परिणामे, विषम् , इव , तत् , सुखम् , राजसम् , रमृतम् ॥३८॥

और--

यत् = जो तत् = वह (यद्यपि)
सुखम् = सुख
विषयेन्द्रिय- = विषय और
इन्द्रियोंके
संयोगात् (मवति) = होता है विषम् = विषके †

\* जैसे खेलमें आसक्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास मूदताके कारण प्रथम विषके तुल्य भासता है वैसे ही विषयोंमें आसक्तिवाले पुरुषको भगवत्-भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास मर्भ न जाननेके कारण प्रथम विषके सदृश भासता है।

† बल, वीर्यं, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकका नाशक होनेसे विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखको परिणाममें विषके सदृश कहा है।

```
= सदश है
                                         राजसम् = राजस
            इव
            (अतः) = इसिंख्ये
                                         स्मृतम् = कहा गया है
            तत् = वह ( सुख )
  तामस सुखके यद्ग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।
            निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३६॥
स्रथण ।
            यत्, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, सुखम्, मोहनम्, आत्मनः,
            निद्रालस्यप्रमादोत्थम्, तत्, तामसम्, उदाहृतम् ॥३९॥
                                        तथा-
                                           तत्
                          = जो
             यत्
                                           निद्रालस्य-
प्रमादोत्थम् = निद्रा आलस्य
और प्रमादसे
उत्पन्न हुआ
             सुखम् = सुख
अग्रे = भोगकालमें
             अग्रे े
                         =और
             च
                                                         ( सुख )
             अनुबन्धे = परिणाममें
                          =भी
             च
                                           तामसम् = तामस
             आत्मनः = आत्माको
मोहनम् = मोहनेवाला है
                                          उदाहतम् = कहा गया है
    तीनों गुणोंके न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
              सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥
 विषयका
 संदार ।
              न, तत्, अस्ति, पृथिव्याम्, वा, दिवि, देवेषु, वा, पुनः, सत्त्वम्,
              प्रकृतिजैः, मुक्तम्, यत्, एभिः, स्यात्, त्रिभिः, गुणैः ॥४०॥
```

पुनः = और (हे अर्जुन) | वा = अथवा पृथिन्याम् = पृथिवीमें | देवेषु = देवताओंमें (ऐसा) वा = या | तत् = वह (कोई मी) दिवि = स्वर्गमें सत्त्वम् = प्राणी

```
न = नहीं | त्रिभिः = तीनों | अस्ति = है (कि) | गुणैः = गुणोंसे | गुणैः = गुणोंसे | गुणैः = रहित | गुणैः = रहित | गुणैः = रहित | गुणैः = हो | गुणैः = हो | गुणैः = हो | गुणैः = गुणोंसे | गुणैः = गुणेंसे | गुणैः = गुणोंसे | गुणैः = गुणेंसे | गुणैः = गुणेंसे | गुणैः
```

वर्णधर्म के ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । विषयका बारम्म कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥४१॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् , शृद्धाणाम् , च , परंतप , कर्माणि , प्रविभक्तानि , स्वभावप्रभवैः , गुणैः ॥४१॥

परंतप = हे परंतप | कर्माण = कर्म | स्वभाव- | इसल्यि | कर्माण = कर्म | स्वभाव- | इसल्यि | स्वभाव- | इसल्य | स्वभाव- | इत्यन हुए | प्रणे: = गुणों करके | प्राचित्रकाम् | च्या | च्

अर्थात् पूर्वकृत कमोंके संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं।

महाण के शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजिवमेव च । खामाविक कर्मों- ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४ २॥

शमः, दमः, तपः, शौचम् , क्षान्तिः, आर्जवम् , एव, च, ज्ञानम् , विज्ञानम् , आस्तिक्यम् , ब्रह्मकर्म, स्वभावजम् ॥४२॥

उनमें-

श्मः = अन्तः करणका निम्रह । दमः = इन्द्रियोंका दमन

| शौचम्                     | ={बाहर भीतरकी  शुद्धि*                    | ज्ञानम्                 | ={ शास्त्रविषयक<br>ज्ञान                    |  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|
| तपः                       | ={ धर्मके लिये कष्ट<br>सहन करना<br>( और ) | च<br>विज्ञानम्          | = और<br>= { प्रपात्मतत्त्व-<br>= { का अनुभव |  |
| क्षान्तिः                 | = क्षमाभाव (एवं)<br>मन इन्द्रियां         | एव                      | = भी (येतो)                                 |  |
| आर्जवम्                   | = और शरीरकी<br>सरलता                      | ब्रह्मकर्म<br>स्वभावजम् | ्रबाह्मणके<br>={खाभाविक<br> कर्म हैं        |  |
| आस्तिक्यम्= आस्तिक बुद्धि |                                           |                         |                                             |  |

र् सित्रय के शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । स्वामाविक कर्मों-का कथन । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥

शौर्यम्, तेजः, धृतिः, दाक्ष्मम्, युद्धे, च, अपि, अपलायनम्, दानम्, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्, कर्म, स्वभावजम् ॥४३॥

| और-                |                  |                                        |  |  |  |
|--------------------|------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| शौर्यम्            | = शूरवीरता       | अपि =भी                                |  |  |  |
| तेजः               | = तेज<br>= धैर्य | अपलायनम् = { न भागनेका<br>स्वभाव (एवं) |  |  |  |
| धृतिः<br>दाक्ष्यम् | = वय<br>= चतुरता | दानम् = दान                            |  |  |  |
| च्                 | =और्             | च = और<br>ईश्वरभावः = खामीभाव          |  |  |  |
| युद्धे             | = युद्धमें       | ईश्वरमावः = खामामाव                    |  |  |  |

श्रीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये।
 चर्थात् निःस्वार्थभावसे सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासनद्वारा
 प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन करनेका भाव।

(ये सब) स्वभावजम् = स्वाभाविक स्वात्रम् = क्षत्रियके कमें = कर्म हैं

वैश्य और शहके कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । खाभाविक कर्मौ-का कथन । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्, वैश्यकर्म, खभावजम्, परिचर्यात्मकम्, कर्म, शृद्धस्य, अपि, खभावजम् ॥४४॥

कृषिगौरक्ष्य-वाणिज्यम् = स्विती, गौ-पालन और क्रयविक्रय-रूप सत्य-व्यवहार\*(ये) वैद्यकर्म स्वभावजम् = स्वाभाविक कर्म हैं (और)

खामाविक स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । कर्मोंसे भगवतः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥

कमींसे भगवत्-प्राप्तिका कथन और उनकी

\* वस्तुओंके खरीदने और वेचनेमें तौल, नाप और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदछकर या एक वस्तुमें दूसरी (खराब) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी) ले लेना तथा नफा आदत और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादिक दोपोंसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओंका ज्यापार है उसका नाम सत्य-व्यवहार है। स्वे, स्वे, कर्मणि, अभिरतः, संसिद्धिम्, लभते, नरः, स्वकर्मनिरतः, सिद्धिम्, यथा, विन्दति, तत्, शृणु ॥४५॥ एवं इस-

स्वे = अपने
स्वे = अपने
स्वे = अपने (स्वाभाविक)
कर्मणि = कर्ममें
अभिरतः = लगा हुआ
नरः = मनुष्य
संसिद्धिम् = { भगवत्-प्राप्तिरूप
परमिसिद्धको
लभते = प्राप्त होता है
(परन्तु)

" ] यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्विमदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥ यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्, येन, सर्वम्, इरम्, ततम्, स्वकर्मणा, तम्, अभ्यच्यं, सिद्धिम्, विन्दति, मानवः ॥४६॥ हे अर्जुन-

यतः = जिस परमात्मासे सर्वम् = सर्व (जगत्) मृतानाम् = सर्व भूतोंकी ततम् = ज्याप्त है \* प्रवृत्तिः = जत्पत्ति हुई है(और) येन = जिससे स्वर्भणा=  $\{$  अपने स्वामाविक कर्महारा

असे वर्फ जलसे व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सचिदानन्द्वन
 परमात्मासे व्याप्त है।

अभ्यर्च्य = पूजकर\* | सिद्धिम् = परमसिद्धिको मानवः = मनुष्य | विन्दति = प्राप्त होता है

स्वर्भगावन-श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

रवभावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥४७॥ श्रेयान्, खधर्मः, विगुणः, परधर्मात्, खनुष्टितात्, खभावनियतम्, कर्म, कुर्वन्, न, आप्नोति, किल्विपम् ॥४०॥

रमात्रागपराप्, पान, जुनस्, न, ज इसलिये—

स्वजुष्टितात = अच्छी प्रकार आचरण किये हुए
परधर्मात् = दूसरेके धर्मसे
विगुणः = गुणरहित कुर्वन् = करता हुआ (अपि) = भी (मनुष्य)
स्वधर्मः = अपना धर्म किल्वपम् = पापको न = नहीं
(यस्मात्) = क्योंकि आपनोति = प्राप्त होता

्र विषयं-स्वाग- सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत् । का निषेष्

सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाशिरिवावृताः ॥४८॥ सहजम्, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्, अपि, न, त्यजेत्, सर्वारम्भाः, हि, दोपेण, धूमेन, अग्निः, इव, आवृताः ॥४८॥

\* जैसे पितृवता स्त्री पितिको ही सर्वस्व समझकर पितिका चिन्तन करती हुई पितिकी आशानुसार पितिके ही लिये मन, वाणी, हारीरसे कमें करती है वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वस्व समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आकाके अनुसार मन, वाणी और हारीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वामाविक कर्तव्य कर्मका आचरण करना कर्मदारा परमेश्वरको पूजना है।

अतएव-धूमेन =धूएंसे कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र सदोषम् =दोवयुक्त अपि =भी अग्निः = अग्निके इव =सदश सहजम् = स्वामाविक \*
स्वास्माः = सव ही कर्म
सर्वारम्भाः = सव ही कर्म
सर्वारम्भाः = सव ही कर्म
(किसी न किसी)
रयजेत् = त्यागना चाहिये
हि = क्योंकि
आयुताः = आवृत हैं

संख्ययोगसे असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

भगवत-प्राप्तिका नैष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥

असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, नै॰कर्म्यसिद्धिम्, परमाम्, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४९॥

सर्वत्र = सर्वत्र तथा हे अर्जुन -सर्वत्र = सर्वत्र असक्त- श्रासक्तरहित असक्त- श्रासक्तरहित वृद्धिः =  $\left\{ \begin{array}{ll} \text{असक्तरहित} \\ \text{अप्रक्तिरहित} \\ \text{उद्धः} \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{ll} \text{अप्रक्तिरहित} \\ \text{अप्रक्रियों व्यासिन} \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{ll} \text{सांख्ययों गते} \\ \text{द्धारा (मी)} \end{array} \right.$   $\begin{array}{ll} \text{परमाम} & = \text{परम} \\ \text{नैष्कर्म्य} - & \text{नैष्कर्म्य} - \\ \text{सिद्धिम} \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{ll} \text{सीद्धिको} \end{array} \right.$   $\begin{array}{ll} \text{अध-} \\ \text{सिर्जातात्मा होता है} - & \text{невой त} \end{array} \right. = \text{प्राप्त होता है} -$ 

अर्थात् क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दघन परमात्माकी प्राप्तिरूप परमसिद्धिको प्राप्त होता है।

<sup>\*</sup> प्रकृतिके अनुसार शास्त्रविधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप स्वामाविक कर्म हैं उनको ही यहाँ 'स्वधर्म' 'सहज

सिद्धिम् = परमसिद्धिको विन्दति = प्राप्त होता है अभ्यर्च्य = पूजकर\* मानवः = मनुष्य

स्वर्भगाटन-श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । की प्रशंसा।

रवभावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥४७॥

श्रेयान्, खधर्मः, विगुणः, परधर्मात्, खनुष्टितात्, खभावनियतम्, कर्म, कुर्वन्, न, आप्नोति, किल्विपम् ॥४७॥

इसलिये-

स्वज्ञिष्ठतात् =  $\begin{cases} 3 = 30 \text{ प्रकार} \\ 3 = 30 \text{ प्रकार} \\ 3 = 30 \text{ प्रकाव} \\ 3 = 30 \text{ प्रकाव} \\ 3 = 30 \text{ प्रकाव} \\ 4 = 30 \text{ UR}$ कुर्वेन् = करता हुआ विगुणः = गुणरहित (अपि) =भी ( मनुष्य ) स्वधर्मः = अपना धर्म किल्बिषम् = पापको श्रेयान् = श्रेष्ठ है ( यसात् ) = क्योंकि आप्नोति = प्राप्त होता

भाषामा सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् । का निषेध।

सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनासिरिवावृताः ॥४८॥ सहजम्, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्, अपि, न, त्यजेत्, सर्वारम्भाः, हि, दोषेण, धूमेन, अग्निः, इव, आवृताः ॥४८॥

जैसे पतिव्रता खी पतिको ही सर्वस्य समझकर पतिका चिन्तन करती हुई पतिकी आज्ञानुसार पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती है वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वस्व समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वर-की आहाके अनुसार मन, वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक कर्तव्य कर्मका आचरण करना कर्मद्वारा परमेश्वरको पजना है।

अतएव-कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र | धूमेन = धूएंसे | अग्नि: = अग्निके | अग्नि: = अग्निके | इव = सहरा | सहजम् = कर्मको | स्वारम्भाः = सव ही कर्म | कर्म = नहीं | दोषण = दोषसे | अग्नि: = आग्नित हैं | अग्नि: = आग्नित हैं |

कथन ।

सांख्ययोगसे असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । भगवत-प्राप्तिका नैष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥

असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, नै॰कर्म्यसिद्धिम्, परमाम्, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४९॥ तथा हे अर्जुन -

सर्वत्र = सर्वत्र संन्यासेन =  $\begin{cases} \text{सांख्ययोगके} \\ \text{असक्त-} \\ \text{बुद्धिश खाखा खा स्माम् = <math>\begin{cases} \text{सांख्ययोगके} \\ \text{द्वारा (भी)} \end{cases}$  परमाम् = परम नेष्कम्यं - स्पृहः =  $\begin{cases} \text{सिद्धिम} \\ \text{सिद्धिम} \end{cases}$ जितात्मा = { जीते हुए अन्तः - अधि - करणवाला पुरुष गच्छति } = प्राप्त होता है –

अर्थात् क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दघन परमात्माकी प्राप्तिरूप प्रमसिद्धिको प्राप्त होता है।

<sup>\*</sup> प्रकृतिके अनुसार शास्त्रविधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप स्वामाविक कर्म हैं उनको ही यहां 'स्वधर्म' 'सहज

शानवेगके सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा स्रोति निबोध मे । अनुसार भगवत्-<sub>प्राप्तिकी विधि-</sub>समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ को समझने के सिद्धिम्, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, तथा, आमोति, निबोध, मे, लिये अर्जुनके समासेन, एव, कौन्तेय, निष्टा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥ इसलिये-आशा ।

> कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र या सिद्धिम् = अन्तःकरणकी ज्ञानस्य = तत्त्वज्ञानकी यरा = परा =प्राप्त हुआ पुरुष निष्ठा = निष्ठा है प्राप्तः = जैसे यथा (तत्) = उसको (सांख्ययोगके द्वारा) एव =भी (तूं) ={ सचिदानन्द्घन त्रहा समासेन = संक्षेपसे आमोति = प्राप्त होता है = तथा

कानवेग हे बुद्धचा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । अनुसार भगवतः शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ <sub>बननेकी विचि</sub>। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपश्चितः ॥५२॥ बुद्भया, विशुद्भया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम् , नियम्य, च, शब्दादीन् , विषयान् , त्यक्त्वा, रागद्वेपौ, ब्युदस्य, च ॥५१॥ कर्म' 'स्वकर्म' 'नियत कर्म' 'स्वभावज कर्म' 'स्वभावनियत कर्म' इत्यादि

नामोंसे कहा है।

विविक्तसेवी, रुघ्वाशी, यतवाकायमानसः, ध्यानयोगपरः, नित्यम्, वैराग्यम्, समुपाश्रितः ॥५२॥ हे अर्जुन-चुन्निसं = बुन्निसं = क्यान- क्यानयोगके चुन्सः = क्यान्त और चुन्या =  $\begin{cases} v्यानयोगके \\ v्यायण हुआ \\ v्यायण हुआ \\ variable = \begin{cases} variable & variab$ नित्यम् =निरन्तर लघ्याशी = मिताहारी\* = तथा च शब्दादीन् = शब्दादिक वैराग्यम् = दृ वैराग्यको समुपाश्रितः = प्राप्त हुआ पुरुष = नष्ट करके

[ " ] अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ अहंकारम, बल्म, दर्पम्, कामम्, क्रोधम्, परिश्रहम्, विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूथाय, कल्पते ॥५३॥

<sup>#</sup> इल्का और अल्प आहार करनेवा**ला**।

<sup>†</sup> गीता अध्याय १८ श्लोक ३३ में जिसका विस्तार है।

कानयोगसे परा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षिति ।

**अक्तिकी** प्राप्ति।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥५४॥ ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचिति, न, काङ्क्षिति, समः, सर्वेषु, भूतेषु, मङ्गक्तिम्, लभते, पराम् ॥५४॥ फिर वह-

(सचिदानन्दघन न = न ( किसीकी ) त्रह्मभूतः = त्रह्ममें एकी भाव-से स्थित हुआ **प्रसन्न।त्मा** = {प्रसन्नचित्त-वाळा पुरुष सर्वेषु = सब भृतेषु = भूतोंमें = न (तो किसी समः = समभाव हुआ \* वस्तुके लिये ) ={ मेरी परा-भक्तिको † पराम् = शोक करता है शोचित मद्भक्तिम् ( और ) लभते = प्राप्त होता है

<sup>\*</sup> गीता अध्याय ६ श्लोक २९ में देखना चाहिये। जी तत्त्वशानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ

परा भक्तिसे भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। भगवत्-प्राप्ति ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम् ॥५५॥

भक्त्या, माम्, अभिजानाति, यावान्, यः, च, अस्मि, तत्त्वतः, ततः, माम्, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम् ॥५५॥ और उस⊸

असि = हूं (तथा) भक्त्या =पराभक्तिके द्वारा ततः = उस भक्तिसे माम् = मेरेको तत्त्वतः = तत्त्वसे माम् = मेरेको अभि- = { भली प्रकार जानाति = { जानता है (कि) तस्वतः =तस्वसे ज्ञात्वा =जानकर (अहम्) = मैं तदनन्तरम्= तत्काल (ही) विश्वते ={ मेरेमें प्रवेश हो जाता है— **यः** = जो च = और

यावान् = जिस प्रभाववाला अर्थात् अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है फिर उसकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता।

भक्तिसहित सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भचपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥५६॥

निष्काम योगसे भगवत-श्राप्ति ।

सर्वेकर्माणि, अपि, सदा, कुर्वाणः, मद्रयपाश्रयः, मन्प्रसादात्, अवाप्नोति, शाश्वतम्, पदम्, अन्ययम् ॥५६॥ और--

मद्रच- ्मिरे परायण हुआ पाश्रय: निष्कामकर्मयोगी(तो) सर्वकर्माणि = संपूर्ण कमीको

वाकी नहीं रहता वही यहां 'पराभक्ति' 'शानकी परानिष्ठा' 'परम नै॰ऋर्म्यसिद्धि' और 'परमसिद्धि' इत्यादि नामोंसे कही गयी हैं।

सदा = सदा कुर्वाण: = करता हुआ अपि = भी पदम् = परमपदको मत्प्रसादात् = मेरी कुपासे अवाप्नोति= प्राप्त हो जाता है

भिक्ति चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः ।
निकाम कर्मबुद्धियोगमुपाश्चित्य मिचतः सततं भव ॥५७॥
लिये भगवान- चेतसा, सर्वकर्माणि, मिय, संन्यस्य, मत्परः,
की आजाः बुद्धियोगम्, उपाश्चित्य, मिचतः, सततम्, भव ॥५७॥
इसिल्ये हे अर्जुन! तुं-

सर्वकर्माणि = सब कर्मोंको
चेतसा = मनसे
मिय = मेरेमें
संन्यस्य = अर्पण करके\*

मत्परः =  $\begin{cases} मेरे परायण \\ \hline g$ आ = स्वत्म = सिमत्बबुद्धिरूप सम्तवबुद्धिरूप चित्रकाम कर्मथोगको

उपाश्रित्य = अवलम्बन करके सततम् = निरन्तर मिचत्तः = मेरेमें चित्रवाला भव = हो

भगवत्-चिन्तन मिचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । से उद्धार और अथ चेत्त्वमहंकाराज्ञ श्लोष्यसि विनङ्क्यसि ॥५८॥ भगवत्-आज्ञाके सर्वदुर्गाणि, मत्प्रसादात्, तरिष्यसि, अथ, चेत्, त्वम्, अहंकारात्, न, श्लोष्यसि, विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥

इस प्रकार-

त्वम् = तूं

**मिचत्तः** = { मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ

<sup>#</sup>गीता अध्याय ९ श्लोक २७ में जिसकी विधि कही है।

| मत्प्रसादात् | = मेरी कृपासे<br>जन्म मृत्यु | अहंकारात् =   | { अहंकारके<br>  कारण          |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| सर्वदुर्गाणि | = आदि सब<br>सङ्घटोंको        | न =           | (मेरे वचनींको)<br>नहीं        |
| तरिष्यसि     | (अनायास ही)<br>= तर जायगा    | श्रोष्यसि =   | सुनेगा (तो)<br>[नष्ट हो जायगा |
| अथ           | = और                         | विनङ्क्ष्यसि= | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |
| चेत्         | = यदि                        |               | हो जायगा                      |

विना इच्छा यदहंकारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
भी स्वाभाविक
कर्मोंके होनेमें मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ॥५६॥
प्रकृतिकी प्रवलयत्, अहंकारम्, आश्चित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे,
ताका निरूपण।

मिथ्या, एषः, व्यवसायः, ते, प्रकृतिः, त्वाम्, नियोक्ष्यति ॥५९॥

भौर–

यत् =जो (तं )
अहंकारम् =अहंकारको | मिथ्या = मिथ्या है |
आश्रित्य =अवलम्बन करके | स्वि | पतः ) =क्योंकि |
इति =ऐसे | मन्यसे = मानता है (कि) | क्यां कि | प्रकृतिः =  $\begin{cases} क्षित्रियपन- \\ का स्वभाव | का स्वभाव | का स्वभाव | का स्वभाव |
वात्स्ये चोत्स्ये | कर्छगा (तो) |
एषः =यह | तेरा$ 

 खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥ स्त्रभावजेन, कौन्तेय, निवद्धः, स्वेन, कर्मगा, कर्तुम्, न, इच्छिसि, यत्, मोहात्, करिष्यसि, अवशः, अपि, तत्॥६०॥ और-गाराय = ह अजुंन | अपि = भी यत् = जिस कर्मको (तं) स्वेन = अपने (पूर्वकृत) मोहात् = मोहसे | स्वभावजेन = स्वर्णाः न = वर्षाः स्वभावजेन= स्वाभाविक कर्भणा = कर्मसे निबद्धः = बंधा हुआ अवशः = प्रवश होकर 

 न
 = नहीं

 कर्तुम्
 = करना

 इच्छिसि
 = चाहता है

 तत्
 = उसको

 करिष्यसि = करेगा <sub>षवके हदय-</sub> ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति । में अन्तर्यामी भा भामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ परमात्मा का ईश्वरः, सर्वभूतानाम्, हृदेशे, अर्जुन, तिष्ठति, व्यापकता सर्वभूतानि, भ्रामयन्, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ कथन। क्योंकि-**अर्जुन** = हे अर्जुन ( उनके कमें कि अनुसार )

ईश्वरके शरण तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ाण्य तत्प्रसादात्परां शानित स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ होनेके आशा तम्, एव, शरणम्, गन्छ, सर्वभावेन, भारत, तत्प्रसादात्, उसका फल ! शान्तिम्, स्थानम्, प्राप्सिसि, शाश्वतम् ॥६२॥ पराम्, इसलिये-

> भारत = हे भारत सर्वभावेन=स्वप्रकारसे = उस परमेश्वरकी तम = ही एव **श्राणम्** = अनन्यशरणको\* = प्राप्त हो गच्छ

तत्त्रसादात् = {उस परमात्मा-की कृपासे (ही) = प्रम पराम शान्तिम् = शान्तिको (और) शाश्वतम् = सनातन स्थानम् = परमधामको प्राप्सिस = प्राप्त होगा

संहार ।

<sup>उपदेशका उप-</sup> इति ते ज्ञानमारूयातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । विमृरयैतद्रोषेण यथेच्छिस तथा कुरु ॥६३॥

> इति, ते, ज्ञानम्, आख्यातम्, गुह्यात्, गुह्यतरम्, मया, विमृह्य, एतत्, अशेषेण, यथा, इन्छसि, तथा, कुरु ॥६३॥ इति = इस प्रकार (यह) । गुह्यात् = गोपनीयसे (भी)

 ल्या, भय, मान, वड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं श्रीर और हंसारमें अहंता, ममतासे रहिन हो कर केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्यभावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना एवं भगवान्का भजन, सारण रखते हुए ही उनकी आधानुसार वर्तव्यकर्मीका निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह ·सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यवारण' होना है।

गुह्यतरम् = अति गोपनीय ज्ञानम् = ज्ञान मया = मैंने ते = तेरे लिये आख्यातम् = कहा है एतत् = { इस रहस्ययुक्त ज्ञानको अशोषेण = संपूर्णतासे गुह्मतरम् = अति गोपनीय

अर्थात् जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर।

अर्जुनकी श्रीति- सर्वेगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । के कारण पुनः इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥ सर्वगुह्यतमम्, भूयः, शृणु, मे, परमम्, वचः, आरम्भ । इष्टः, असि, मे, दृढम्, इति, ततः, वश्यामि, ते, हितम् ॥६४॥

इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं मिलनेके कारण श्रीकृष्ण भगवान् फिर बोले कि हे अर्जुन-

भगवान्की सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
भक्ति करनेके मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥
छसका फल । मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्, नमस्कुरु,
माम्, एव, एष्यसि, सत्यम्, ते, प्रतिजाने, प्रियः, असि, मे ॥६५॥

हे अर्जुन ! तूं -कित्रल मुझ सिचदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही ={अंनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला हो मन्मनाः भव ( और ) मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा मक्तिसहित निष्कामभावसे नाम गुण और प्रभावके अवण, मद्भक्तः कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर (भव) भजनेवाला हो (तथा) भिरा (शङ्ख चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डल आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुम-= मणि भारी विष्णुका) मन वाणी और शरीरके द्वारा मद्याजी सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और (भव) प्रेमसे विद्वलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो (और) मुझ सर्वशक्तिमान् विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य = गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुगोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको माम ={ विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम कर नमस्कुरु ( एवम् ) = ऐसा करनेसे (तूं) =मेरेको माम् = ही एव

एष्यसि = प्राप्त होगा (यह मैं) | (यत:) = क्योंकि (त्ं) | ते = नेरा | प्रिय: = अत्यन्त प्रिय (सखा) | प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता हूं | असि = है

सर्व धर्मीका सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । बाध्य त्यागकर केवल भगवन- अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमा शुचः ॥६६॥ शरण होनेके सर्वधर्मान् , परित्यज्य, माम् , एकम् , शरणम् , ब्रज, खिये बाह्य । अहम् , त्वा, सर्वपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, शुचः ॥६६॥

सर्व भार्मिको अर्थात् संपूर्ण कमोंको अर्थात् संपूर्ण कमोंके आश्रयको यरित्यज्य=त्यागकर यरित्यज्य=त्यागकर अहम् = केवल एक सर्वेदानन्द- धन वासुदेव परमात्माकी ही यरित्यज्यः =  $\{ \frac{3}{3}, \frac{3}{3}, \frac{3}{3}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4},$ 

अपात्रके प्रति **इदं** ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । श्रीमीताजी का न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयित ॥६७॥ छिये निषेष । इदम्, ते, न, अतपस्काय, न, अमक्ताय, कदाचन, न, च, अशुश्रूषवे, वाच्यम्, न, च, माम्, यः, अभ्यस्यति ॥६७॥

<sup>\*</sup> इसी अध्यायके श्लोक ६२ की टिप्पणीमें अनन्यदारणका भाव देखना चाहिये।

## हे अर्जुन ! इस प्रकार-

ते = {तेरे (हितके हिए) च = तथा = न | किसी कालमें भी च = तथा | किसी कालमें भी च = किसी कालमें भी च = किसी कालमें भी च = किसी कालमें प्रति | वाच्यम् = कहना चाहिये | एवं ) | यः = जो माम् = मेरी | किसी च = किसी कालमें किसी च = किसी कालमें किसी च = किसी किसी | किसी कहना चाहिये |

परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंके प्रति प्रेमपूर्वक उत्साहके सहित कहना चाहिये।

श्रीगीताजीके य इसं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

प्रचार का भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥

माहात्म्य ।

यः, इमम्, परमम्, गुह्यम्, मङ्गक्तेषु, अभिधास्यति, भक्तिम्, मयि, पराम्, कृत्वा, माम्, एव, एष्यति, असंशयः ॥६८॥ क्योंकि-

यः = जो पुरुष | मयि = मेरेमें

<sup>\*</sup> वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनोंमें श्रद्धा, प्रेम और पूज्यभावका नाम भक्ति है।

पराम् = परम मद्भक्तेषु = मेरे भक्तोंमें पराम् = परम् भक्तिम् = प्रेम कत्वा = करके इमम् = इस परमम् = परम गुह्मम् = { रहस्ययुक्त गीता-शास्त्रको

स्कर्ते = नहस्ययुक्त गीता-शास्त्रको

सक्रिक्ते = नहस्ययुक्त गीता-

] न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥

न, च, तस्मात्, मनुष्येषु, कश्चित्, मे, प्रियक्त्तमः, भविता, न, च, मे, तस्मात्, अन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥६९॥

च = और

न = न (तो)

तसात् = उससे बढ़कर

मे = मेरा

प्रिय- (अतिशय प्रिय
कृत्तमः (कार्य करनेवाला
मनुष्येषु = मनुष्योंमें अवि = पृथिवीमें
किथित् = कोई (अस्ति)=है प्रियः = होनेगा च = और

श्रीगीताजीके अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । पठन का ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितः ॥७०॥ माहातम्य ।

<sup>\*</sup> अर्थात् निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको पढ़ावेगा या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा।

अध्येष्यते, च, यः, इमम्, धर्म्यम्, संवादम्, आवयोः, ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्, इष्टः, स्याम्, इति, मे, मितः ॥७०॥ च = तथा (हे अर्जुन) तेन = उसके द्वारा अहम् = में इमम् = इस ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञसे\* च्याम् = होऊंगा स्वादम् = र्वानयज्ञेन = ऐसा में इति = मेरा चित्रय पाठ करेगा मितः = मत है

श्रीगीताजीके श्रन्द्रावाननसूयश्र शृणुयाद्पि यो नरः ।

श्रवण या सोऽपि मुक्तः शुभाँ छोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥

श्रद्धावान्, अनस्यः, च, शृणुयात्, अपि, यः, नरः, सः, अपि, मुक्तः, शुभान्, लोकान्, प्राप्नुयात्, पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥ वधा—

यः = जो शृणुयात् = { श्रवणमात्र | भी करेगा | भी करेगा

<sup>\*</sup> गीता अध्याय ४ इलोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये। म• गी॰ २९—

लोकान् = लोकोंको । प्राप्नुयात् = प्राप्त होवेगा

गीताअवणसे किचिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
बर्जुनका मोह
किचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥
नहीं यह जानने- किचित्, एतत्, श्रुतम्, पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, चेतसा,
के लिये भगवान् किचित्, अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥७२॥
का प्रश्न । इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द

आनन्दकन्दने अर्जुनसे पुछा—

पार्थ = हे पार्थ (और)

किच्त = क्या

एतत् = यह (मेरा बचन)
त्वया = तैंने

एकाग्रेण = एकाग्र
चेतसा = चित्तसे

श्रुतम् = श्रवण किया
(और)

धनंजय = हे धनंजय
किच्त = क्या
ते = तेरा

अज्ञान- {अज्ञानसे उत्पन्न
संमोहः = नष्ट हुआ

अर्जुन उवाच

भपने मोहका नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
नाश होना स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥
स्वीकार करके
मर्जुनका मगवत्- नष्टः, मोहः, स्मृतिः, लब्धा, त्वत्प्रसादात्, मया, अच्युत,
भाक्षा माननेकी स्थितः, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्, तव ॥७३॥
प्रतिश करना। इस प्रकार भगवान्के पूछनेपर अर्जुन बोळा—

अच्युत = हे अच्युत त्वत्प्रसादात् = आपकी कृपासे ( मम ) = मेरा मोहः = मोहः = { नष्ट हो गया - ष्टः = { नष्ट हो गया - ष्टः = { है ( और ) मया = मुझे स्मृतिः = स्मृति लब्धा = प्राप्त हुई है ( असि = हूं ( और ) तव = आपकी गतसन्देह: = संशयरहित हुआ स्थित: = स्थित कर्लगा संजय उवाच

श्रीकृष्ण और **इ**त्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

अर्जुनके संवादसंवादिमममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥७४॥

इति, अहम, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महातमनः, संवादम्, इमम्, अश्रीषम्, अद्भुतम्, रोमहर्षणम् ॥७४॥ इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्-

इति = इस प्रकार अहम् = मैंने वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके च = और महात्मनः = महात्मा पार्थस्य = अर्जुनके इसम् = इस अद्भुतम् = अद्भुत रहस्ययुक्त (और) रोमहर्षणम् = रोमाञ्चकारक संवादम् = संवादको अश्रीपम् = सुना

[ ,, ] व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परम् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ व्यासप्रसादात्, श्रुतवान्, एतत्, गुह्यम्, अहम्, परम्, योगम्, योगेश्वरात्, कृष्णात्, साक्षात्, कथयतः, खयम् ॥७५॥

> कैसे कि— व्यास-श्रीन्यासजीकी अहम् = मैंने श्रासादात् = कृपासे दिन्य प्रसादात् = एतत् = इस दृष्टिद्वारा परम् = परम (रहस्ययुक्त)

```
गुह्मम् = गोपनीय
योगम् = योगको
साक्षात् = साक्षात्
कथयतः = कहते हुए
स्वयम् = स्वयम्

योगेश्वरात् = योगेश्वर
कृष्णात् = \begin{cases} %्रीकृष्ण \\ भगवान्स \end{cases}
```

श्रीकृष्ण और राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमिममद्भुतम् । श्रुश्चेनके संवाद-से संजयका केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥ हिष्त होना । राजन्, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्, इमम्, अद्भुतम्, केशवार्जुनयोः, पुण्यम्, हृष्यामि, च, मुहुर्मुहुः ॥७६॥ इसिलये—

राजन् = हे राजन् = और अद्भुतम् = अद्भुत संवादम् = संवादको संस्मृत्य = र्पाणकारक चित्र हेवा होता हूं चित्र होता हूं  $\mathbf{v}$ 

भगवान्के तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विश्वरूप को विस्मयो मे महान् राजन्हण्यामि च पुनः पुनः॥७७॥
संजयका ह्रावत तत्, च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्, अति, अद्भुतम्, हरेः,
होना। विस्मयः, मे, महान्, राजन्, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः ॥७७॥

राजन् = हे राजन् |हरे: = श्रीहरिके\*

<sup>\*</sup> जिसका सरण करनेसे पापोंका नाश होता है उसका नाम हरि हैं।

तत् = उस महान् = महोन् = महोन् = नाहान् = नाहान

श्रीकृष्ण और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

सर्जुनके प्रमानका कथन । तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रवा नीतर्मतिर्मम ॥७८॥

यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धरः,

तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रवा, नीतिः, मितः, मम ॥७८॥

हे राजन्! विशेष क्या कहूं-

यत्र = जहां योगेश्वरः = योगेश्वर तत्र = वहींपर श्री: =श्री = ४शिक्षण = { श्रीकृष्ण भगवान् हैं भगवान् हैं =विजय कृष्णः =विभूति (और) (और) भ्रुवा = अचल नीतिः =नीति है = अचल =जहां यत्र = ऐसा (इति) ={ गाण्डीव धनुषधारी धनुर्घरः मम = मेरा पार्थः == अर्जुन है मतिः =मत है

> ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गातासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

**''श्रीमद्भगवद्गीता'' यह एक परम रहस्यका विषय है। इसको** परम कृपालु श्रीकृष्ण भगवान्ने अर्जुनको निमित्त करके सभी प्राणियोंके हितके लिये कहा है। परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा, भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि जितना शीघ हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा, भक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन और पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते हुए भगवान्की आज्ञानुसार साधनमें लग जायं। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं भगवत्-आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्तः-करणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं और वे शुद्धान्तः करण हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।



हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ तत्सत्

the half the -

## BILL-BEINK HALLE

लांचा बाता च विता जरेग ... हामेंच चन्द्रम सचा चांचा ! स्वोच विद्या स्थित स्वंत स्वोच विद्या स्थित स्वंत

---

्युक्ता क्रमेन्स्या क्रमेन्स्या क्रियाच्या । वर्षण्यवित्रम्याच्या क्रिया (श्राचन्त्रचेति दः ॥ । सः है (त्युराज्याच्या स्टब्स् क्रमोज्याचेष्टाः । यक्षु कर्मणालस्याम् स्टब्स् क्रमोज्याचेष्टाः ।

TO THE COME

